\* संस्कारप्रकाश \* २७६

होता है। यज्ञमें आचार्य आदिके वरणको, व्रत-यज्ञमें संकल्पको, विवाह आदिमें नान्दीमुखको तथा श्राद्धमें पाकनिर्माणको प्रारम्भ

(कार्यारम्भ) माना गया है-

व्रतयज्ञविवाहेषु श्राद्धे होमेऽर्चने जपे। प्रारब्धे सूतकं न स्यात् अनारब्धे तु सूतकम्॥ प्रारम्भो वरणं यज्ञे सङ्कल्पो व्रतसत्रयोः।

नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धे पाकपरिक्रिया॥ (त्रिस्थलीसेतु सारसंग्रहमें विष्णुपुराणका वचन)

देशाचारकी प्रामाणिकता—

पारस्करगृह्यसूत्रके 'विवाहश्मशानयोग्रीमं प्रविशतात्' तथा 'तस्मात्तयोर्ग्रामः प्रमाणम्' (पा०गृ०सू० १।८।१२-१३) इस

वचनके अनुसार शास्त्रकी कोई स्पष्ट व्यवस्था न रहनेपर अथवा वैकल्पिक व्यवस्था होनेपर विवाहसंस्कार तथा अन्त्येष्टि आदि

संस्कारोंमें देशाचारके अनुसार करना चाहिये।

आगे विवाहसंस्कारका प्रयोग दिया जा रहा है—

# [ १४ ] विवाहसंस्कार-प्रयोग

#### वरवरण (तिलक-सगाई)

विवाह-संस्कारमें वर और कन्या दोनोंके संस्कारका विधान है तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धकी शुचिता निहित है, जो गृहस्थधर्मकी

मूल भित्ति है। विवाहसे पूर्व वरवरण होता है, जिसे लोकभाषामें तिलक या सगाई भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूपसे कन्यापक्षद्वारा संकल्पपूर्वक

'वर' का पूजन तथा वरण किया जाता है। कन्याके योग्य वरका चयन

करनेके उपरान्त कन्याके भ्राता-पिता, स्वजन आदि वरके घरमें जाकर इस प्रक्रियाको पूर्ण करते हैं।

किसी शुभ दिनमें कन्याके भ्राता,\* पिता आदि स्वजनोंके साथ मांगलिक सामग्रियोंको लेकर वरके घरमें जाकर मण्डपमें पश्चिमाभिमुख

बैठें और वर पूर्वाभिमुख बैठे।

कन्याके पिता तथा वर दोनों साथ-साथ मन्त्रपूर्वक निम्न रीतिसे

पूजन आदि करें—

कन्याके पिता और वर दोनों आचमन, प्राणायाम आदि करनेके उपरान्त हाथमें जल लेकर अपने ऊपर तथा पूजन-सामग्रीपर निम्न

मन्त्रसे जल छिड़कें— ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।

यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

मंगल मन्त्रोंका पाठ— हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर निम्न मंगल मन्त्रोंका पाठ करें या

श्रवण करें— ॐ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास

<sup>\*</sup> धरणिदेवोऽथवा कन्यकासोदरः शुभिदने गीतवाद्यादिभिः संयुतः। वरवृतिं वस्त्रयज्ञोपवीतादिना ध्रुवयुतैर्विहनपूर्वात्रयैराचरेत्॥ (मु०चि० ६।११)

\* संस्कारप्रकाश \*

उद्भिदः । देवा नो यथा सदिमद् वृधे असन्नप्रायुवो रिक्षतारो दिवे दिवे ॥ १ ॥

देवानां भद्रा सुमितर्ऋजूयतां देवानाः रातिरिभ नो निवर्तताम् । देवानाः सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ २ ॥ तान्पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमिदितिं दक्षमित्रधम् । अर्थमणं वरुणः सोममिश्वना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥ ३ ॥

तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तित्पता द्यौः। तद् ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदिश्वना शृणुतं धिष्णया युवम्॥४॥ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रिक्षता पायुरदब्धः स्वस्तये॥५॥

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥६॥

पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह॥७॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाः सस्तनूभिर्व्यशेमिह देवहितं यदायुः॥८॥ शतिमन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥९॥ अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्।। १०॥ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः

धाः शामितस्यारद्वाः शामितः पृथिया शामितस्यः शामितस्ययः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥११॥

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु

\* विवाहसंस्कार-प्रयोग*\** प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ १२॥ सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिञ्च भैरवम्। वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्॥ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि॥ विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये॥ अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरै:। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः॥ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्।

येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः॥

तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव।

विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥

तत्र त्रापिकाचा मूत्त्यभुषा नात्तमात्तमा । अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥

स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते। पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्॥

सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः। देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दनाः॥

प्रतिज्ञा-संकल्प— कन्याका भ्राता, पिता अथवा कुलज्येष्ठ हाथमें कुशाक्षत-जल

लेकर निम्न संकल्प करे—
ॐ विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो-

राज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे (यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे

आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे) ""नगरे/ग्रामे/क्षेत्रे षष्टिसंवत्सराणां मध्ये ""संवत्सरे ""अयने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""नक्षत्रे

सवत्सर अथन ऋता मास पक्ष तिथा नक्षत्र ""योगे ""करणे ""वासरे ""राशिस्थिते सूर्ये ""राशिस्थिते चन्द्रे शेषेषु ग्रहेषु यथायथाराशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगण-

शषषु ग्रहषु यथायथाराशिस्थानास्थतषु सत्सु एव ग्रहगुणगण-विशिष्टे शुभमुहूर्ते ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं ""गोत्रायाः **""नाम्न्याः भगिन्याः** (पिता करे तो **कन्यायाः** कहे)

भविष्योद्वाहाङ्गभूतकर्मणि वरपूजनपूर्वकं वरवरणं करिष्ये। तदङ्गत्वेन कलशस्थापनं नवग्रहादीनां स्मरणं पूजनं च करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये। हाथका

संकल्पजल छोड़ दे। इसी प्रकार वर भी हाथमें कुशाक्षत-जल लेकर निम्न

इसी प्रकार वर भी हाथमें कुशाक्षत-जल लेकर निम्न संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो-राज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे (यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे

आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे) ""नगरे/ग्रामे/क्षेत्रे षष्टिसंवत्सराणां मध्ये ""संवत्सरे ""अयने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ ""नक्षत्रे

""योगे ""करणे ""वासरे ""राशिस्थिते सूर्ये ""राशिस्थिते चन्द्रे शेषेषु ग्रहेषु यथायथाराशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशिष्टे शुभमुहूर्ते ""गोत्रः ""शर्मा वर्मा गुप्तोऽहं भविष्योद्वाहाङ्गभूतकर्मणि वरवृत्तिग्रहणं करिष्ये। तदङ्गत्वेन कलशस्थापनं नवग्रहादीनां

स्मरणं पूजनं च करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये। गणेशाम्बिकादि पूजन—

तदनन्तर यथालब्धोपचारसे दोनों पक्ष गणेशाम्बिकापूजन, कलश तथा नवग्रहोंका पूजन करें।\*

\* पूजनकी विधि परिशिष्ट पृ०सं० ४१५ में दी गयी है।

#### वरपूजन

तदनन्तर निम्न रीतिसे वरका पूजन करे—

पादप्रक्षालन—

दोहः॥ हाथ धो ले।

तिलक—

अक्षत—

निम्न मन्त्रसे वरको अक्षत लगाये-ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत।

हरी॥

माल्यार्पण— निम्न मन्त्रसे वरको माला पहनाये—

ॐ याऽऽआहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय। 🕉 यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु।

तेन सङ्ग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशो मयि॥ वरवरणका संकल्प—

कन्याका भाई अथवा पिता निम्न मन्त्रसे वरका पादप्रक्षालन करे— ॐ विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मिय पाद्यायै विराजो

निम्न मंगलश्लोकसे वरको तिलक लगाये—

कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतलं वेणुः करे कङ्कणम्।

सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः॥

अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते

ताऽअहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च॥

कन्याका भ्राता वरके वरणहेतु किसी थालमें यज्ञोपवीत, हरिद्रा,

साथ वह थाल\* हाथमें लेकर निम्न संकल्प करे— ॐ अद्य पूर्वोच्चारितग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभ-पुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं ""गोत्रायाः ""नाम्न्याः

भगिन्या (कन्यायाः वा) भविष्योद्वाहकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः

अक्षतपुष्पचन्दनताम्बूलनारिकेलहरिद्रादिमाङ्गलिकसूत्रद्रव्यभाजन-

वासोभिः ""गोत्रं ""शर्माणं /वर्माणं /गुप्तं वरं कन्याप्रतिग्रहीतृत्वेन

त्वामहं वृणे। संकल्पजल छोड़ दे तथा वरणसामग्री वरको दे दे।

🕉 द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु। कहकर सामग्री

वर 'वृतोऽस्मि'।

भूयसी दक्षिणादानका संकल्प करें-

ब्राह्मण-भोजनसंकल्प—

ब्राह्मणभोजनका भी संकल्प करे—

फल, पुष्प, नारियल आदि तथा वरके वस्त्र रखकर और वरण-द्रव्यके

ग्रहण करे।

तदनन्तर वर निम्न मन्त्र पढ़े अथवा ब्राह्मणद्वारा श्रवण करे—

ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्।

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥

दक्षिणादान—

तदनन्तर कन्याके भाई या पिता तथा वर आचार्यदक्षिणा और

ॐ कृतस्य वरवृत्तिग्रहणकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं आचार्य-

आचार्यदक्षिणा एवं भूयसीके संकल्पके पश्चात् वरपक्ष

दक्षिणां तन्मध्ये न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं नानानामगोत्रेभ्यो

ब्राह्मणेभ्यो यथोत्साहां भूयसीं दक्षिणां च विभज्य दातुमहमुत्सृज्ये।

ॐ अद्य ""गोत्रः ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहं वरवृत्तिग्रहणकर्मणः

\* राजस्थानके लोकाचारके अनुसार वरको तिलक लगाकर, माला पहनाकर हाथमें
नारियलके साथ वरणद्रव्य दिया जाता है।

साङ्गतासिद्ध्यर्थं यथासङ्ख्याकान् ब्राह्मणान् भोजियष्ये।

विसर्जन—

कन्याका पिता एवं वर हाथमें अक्षत लेकर निम्न मन्त्रसे अक्षत छोड़ते हुए आवाहित देवताओंका विसर्जन करें—

ॐ यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्। इष्टकामसमृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय

भगवत्पारण—

निम्न मन्त्र पढ़ते हुए समस्त कर्म भगवान्को अर्पित करे—

ॐ प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्।

स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु।

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

> \* \* \* \* \* \* मण्डपस्थापन

॥ वरवरण पूर्ण हुआ॥

विवाहके दिन अथवा विवाहके पूर्व किसी श्रेष्ठ दिन गृहके मध्य

(आँगन)-में कन्याके हाथसे सोलह, बारह या दस अथवा आठ

हाथका (जितना हो सके) एक विवाह-मण्डप बनाना चाहिये। मण्डपके चारों कोणोंमें आग्नेयादि क्रमसे चार स्तम्भोंका रोपण करे

और मध्यमें एक स्तम्भका रोपण करे। देशाचारके अनुसार मध्यके स्तम्भके साथ कदलीस्तम्भ इत्यादिका रोपण किया जाता है।

इन्हीं स्तम्भोंमें आग्नेयादिक्रमसे निम्न नाममन्त्रोंद्वारा मण्डपकी

\* विवाहसंस्कार-प्रयोग \*

पूजन करे।

(२) नैर्ऋत्यकोण (दक्षिण-पश्चिम)-में-ॐ निलन्यै नमः। निलनीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। (३) वायव्यकोण (पश्चिम-उत्तर)-में--ॐ मैत्रायै नमः।

नन्दिनी आदि पाँच मातृकाओंका आवाहन एवं गन्धाक्षत-पुष्पादिद्वारा

(१) अग्निकोण (पूर्व-दक्षिण)-में-ॐ नन्दिन्यै नमः।

मैत्रामावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि।

नन्दिनीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि।

(४) ईशानकोण (उत्तर-पूर्व)-में—ॐ **उमायै नम:।** 

उमामावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि।

(५) मध्यमें — ॐ पशुवर्द्धिन्यै नमः। पशुवर्द्धिनीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि।

मण्डपके मध्यमें पूर्व दिशाकी ओर झुकती हुई एक हाथ लम्बी-चौड़ी एक वेदी बना ले। उस हवनवेदीको हल्दी, गुलाल और आटेसे

सुशोभित करे।

## हल्दात

विवाहके लिये निर्धारित तिथिसे पूर्व तीसरे-छठे और नवें दिनको

छोड़कर किसी शुभ दिनमें कन्या तथा वरके घरमें हल्दीहाथ (हल्दात) करनेकी परम्परा है। इस निमित्त यथालब्धोपचारसे गौरी-

गणेशका पूजन करके महिलाएँ लोकरीतिके अनुसार इस विधिको पूरा करती हैं।

हरिद्रालेपन तथा कंकणबन्धन (बान) वर-कन्या अपने-अपने घरमें आचमन, प्राणायाम आदि करके

गणेशाम्बिका और अविघ्न कलशका यथालब्धोपचारसे पूजन कर लें। अविघ्न कलशपर (अक्षतपुंजपर) मोदादि षड्विनायकों (मोद, प्रमोद,

मन्त्रसे माथेपर रोलीका तिलक लगायें—

निम्न मन्त्रसे अक्षत लगायें—

कंकणबन्धन—

विप्रा नविष्ठया मती योजान्विन्द्र ते हरी॥

तदनन्तर वर और कन्याके कुलपुरोहितद्वारा दूबकी दो पिंजुली

ॐ काण्डात् काण्डात्प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि।

एवा नो दूर्वे प्र तनु सहस्रोण शतेन च॥

इसके बाद परिवारके अन्य लोग कुलपरम्पराके अनुसार 'ॐ

दूबोंकी दो पिंजुली लेकर हल्दीसहित तेलमें डुबोकर दोनों हाथोंसे

वर तथा कन्याके स्नानके अनन्तर दोनोंके कुलपुरोहित निम्न

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि॥

अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। अस्तोषत स्वभानवो

निम्न मन्त्रसे वरके दाहिने हाथमें तथा कन्याके बायें हाथमें पीले

यदाबध्नन् दाक्षायणा हिरण्यः शतानीकाय सुमनस्य मानाः।

तत्पश्चात् दक्षिणा, भूयसी दिक्षणा तथा ब्राह्मणभोजनका संकल्प करे।

कपड़ेमें राई, कौड़ी, लोहेके छल्लेको नारेमें बाँधकर कंगन बनाकर बाँधे—

तन्म आ बध्नामि शतशारदायायुष्मान् जरदष्टिर्यथासम्॥

प्रज्वलित करे।

दोनों हाथोंमें लेकर उन्हें हल्दी और तेलमें डुबोकर निम्न मन्त्रसे

सर्वप्रथम गणेशजीको तदनन्तर कलशपर एक बार हरिद्रा और तेल

चढाना चाहिये—

काण्डात्काण्डात्०' मन्त्रद्वारा वर तथा कन्याके निम्न रीतिसे हरिद्रा-तेल लगाये।

पैर, घुटना, कन्धों तथा माथेपर लगायें।

सङ्कल्प—

कृतैतद् हरिद्रालेपनकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थमाचार्याय

यथोत्साहां दक्षिणां दातुमहमुत्सृज्ये। कृतैतद् हरिद्रालेपनकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तन्मध्ये न्यूना-

तिरिक्तदोषपरिहारार्थं नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूयसीं दक्षिणां

विभज्य दातुमहमुत्पृज्ये।

कृतैतद् हरिद्रालेपनकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं यथासंख्याकान्

ब्राह्मणान् भोजियष्ये।

उसके बाद निम्न मन्त्रोंको पढ़कर भगवान् विष्णुका स्मरण करे

और कर्म भगवान्को अर्पित करे—

ॐ प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

॥ हरिद्रालेपन पूर्ण हुआ॥

\*\*\*\*

## विवाहपूर्वांगपूजन

दिन अथवा विवाहके पूर्व दिन आसनपर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन-

प्रायश्चित्तसंकल्प

प्राणायाम आदि करके हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर **'आ नो भद्रा०**'\* आदि मंगल मन्त्रोंका पाठ करें या श्रवण करें, तदनन्तर कन्या-

संकल्प करे।

## (क) कन्यापिता—

कन्यापिता अपने दाहिने हाथमें यथाशक्ति द्रव्य, चन्दन, पुष्प,

अक्षत, दूर्वा तथा जल लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया

प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे

वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते (यदि काशी हो तो

अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते

भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे) "स्थाने विक्रमशके बौद्धावतारे ""नाम्नि संवत्सरे ""अयने ""ऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे ""मासे

····पक्षे ····तिथौ ····वासरे ····नक्षत्रे ····योगे ····करणे ····राशिस्थिते चन्द्रे ""राशिस्थिते सूर्ये ""राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं

राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां श्भपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं मम अस्याः

\* पृ०-सं० २७७ के अनुसार करें।

वरके पिता और कन्याके पिता अपने-अपने घरमें विवाहके

पिता कन्याके रजोदर्शनादि दोषपरिहारके निमित्त निम्न प्रायश्चित्त

""नाम्न्याः कन्यायाः रजोदर्शनादिदोषपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वर-

प्रीत्यर्थं प्रायश्चित्तप्रत्याम्नायभूतं यथाशक्ति गोनिष्क्रयभूतद्रव्यं

""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे। कहकर संकल्पजल

छोड़ दे और दक्षिणा ब्राह्मणको प्रदान करे। ब्राह्मण बोले-ॐ स्वस्ति।

(ख) वर—

वर भी अतीतसंस्कारजन्यदोषपरिहारके लिये अपने दाहिने हाथमें

है।

द्रव्य-जलाक्षत-पुष्प-दूर्वा लेकर प्रायश्चित्तका निम्न संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया

प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे

वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे

भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते (यदि काशी हो तो

अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते

भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे) "स्थाने विक्रमशके बौद्धावतारे ""नाम्नि संवत्सरे ""अयने ""ऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे ""मासे

····पक्षे ····तिथौ ····वासरे ····नक्षत्रे ····योगे ····करणे ····राशिस्थिते

चन्द्रे ""राशिस्थिते सूर्ये ""राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां

श्भपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं मम गर्भाधानादि-समावर्तनान्तसंस्काराणामकरणजन्यदोषप्रत्यवायपरिहारद्वारा श्रीपर-

मेश्वरप्रीत्यर्थं प्राजापत्यकृच्छ्रप्रत्याम्नायभूतैकगोनिष्क्रयभूतिमदं द्रव्यं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।

संकल्प करके दक्षिणा ब्राह्मणके हाथमें दे और ब्राह्मण बोले-'ॐ स्वस्ति'। तदनन्तर पंचांगपूजन करे।\*

\* राजस्थानकी परम्परामें विवाहके समय मण्डपमें पूर्वांगरूपमें गणेशाम्बिका, मातृका और नवग्रहादिका पूजन करनेके अनन्तर विवाहकी प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती

## पंचांगपूजन

विवाहके अंगभूतरूपमें विवाहसे पूर्व किये जानेवाले पंचांग-

पूजनका निम्न रीतिसे संकल्प करें-

## प्रतिज्ञा-संकल्प—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया

प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे

वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे

भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते (यदि काशी हो तो

अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते

भागीरथ्याः पश्चिमे तीरे) "स्थाने विक्रमशके बौद्धावतारे

""नाम्नि संवत्सरे ""अयने ""ऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे ""मासे

""पक्षे ""तिथौ ""वासरे ""नक्षत्रे ""योगे ""करणे ""राशिस्थिते

चन्द्रे ""राशिस्थिते सूर्ये ""राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं

राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तो ऽहं स्वकीयपुत्रस्यो-

द्वाहाङ्गभूतं<sup>१</sup>⁄स्वकीयकन्योद्वाहाङ्गभूतं<sup>२</sup> स्वस्तिपुण्याहवाचनं मातृका-

पूजनं वसोर्धारापूजनम् आयुष्यमन्त्रजपं साङ्कल्पिकेन विधिना नान्दीश्राद्धं<sup>३</sup> च करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः

संकल्पके अनन्तर दोनों पक्ष गणेशाम्बिकापूजन, कलश-स्थापन,

पुण्याहवाचन, नवग्रहपूजन, मातृकापूजन, वसोर्धारापूजन, आयुष्यमन्त्रजप तथा नान्दीश्राद्ध, अभिषेक आदि कर्म सम्पन्न करें।

पूजनं करिष्ये। हाथका जलाक्षतादि छोड़ दे।

१. वरके पिता 'स्वकीयपुत्रस्योद्वाहाङ्गभूतम्' बोलें। २. कन्याके पिता 'स्वकीयकन्यस्योद्वाहाङ्गभूतम्' बोलें। ३. यदि अशौच-निवृत्तिकी दृष्टिसे विवाहके दस दिन पहले नान्दीश्राद्ध कर लिया

गया हो तो विवाहांगपूर्वपूजनमें नान्दीमुखश्राद्ध पुनः करनेकी विधि नहीं है।

४. इन्हें सम्पन्न करनेकी विधि परिशिष्ट पु०-सं० ४१५ में दी गयी है।

#### लोकाचार

लोकाचारके अनुसार कोहबरमें मातृभाण्डकी स्थापना करनेकी परम्परा है।

## मातृभाण्डस्थापन एवं मातृकापूजन—

वर और वधूके अपने-अपने घरोंमें एक कक्षको विवाहकी

दृष्टिसे कोहबरके रूपमें निर्धारित कर लिया जाता है, उसी कक्षमें

मातृभाण्डकी स्थापना तथा मातृकापूजन आदि कर्म किया जाता है।

तदनुसार मिट्टीके चार छिद्रवाले एक चूल्हेपर तण्डुल, गुड़से पूर्ण चार

पात्र रखे, उस पाकको अग्निपर पकाये, जिसे बादमें पाँच कुमार या

कुमारियोंके साथ वर/वधूको खिलाया जाता है। एक कसोरेमें पान

रखकर और उसपर अक्षतपुंजके ऊपर सुपारी रखकर पितरोंका

आवाहन करे और दूसरे कसोरेसे उसे ढककर तथा उड़दकी पीठीसे

चिपकाकर रख दे। इसी प्रकार दूसरे कसोरेमें पानके ऊपर अक्षतपुंजपर सुपारी रखकर वायु इत्यादि देवताओंका आवाहन करे और उसे दूसरे

कसोरेसे ढककर उड़दकी पीठीसे चिपकाकर रख दे और सिन्दूर-ऐपन आदिसे अलंकृत करके गुप्तागार (कोहबर)-में आये और यथास्थान रख दे।

द्वारमातृकापूजन—

सर्वप्रथम गुप्तागारके द्वारके दक्षिणकी तरफ निम्न मन्त्रोंसे

अक्षतोंद्वारा तीन द्वारमातृकाओंका आवाहन करे तथा गन्ध-पुष्प आदि

उपचारोंसे इनका नाममन्त्रोंद्वारा पूजन करे—

ॐ जयन्त्यै नमः। जयन्तीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ॐ मङ्गलायै नमः। मङ्गलामावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि।

ॐ पिङ्गलायै नमः। पिङ्गलामावाहयामि स्थापयामि, पूजयामि।

\* संस्कारप्रकाश \* तदनन्तर निम्न नाममन्त्रोंसे द्वारके बायीं ओर दो मातृकाओंका

स्थापन, पूजन करे— ॐ आनन्दवर्धिन्यै नमः। आनन्दवर्धिनीमावाहयामि,

स्थापयामि, पूजयामि। ॐ महाकाल्यै नमः। महाकालीमावाहयामि, स्थापयामि,

पूजयामि।

मातृकास्थापन एवं पूजन \*— द्वारमातृकाओंका पूजन करनेके अनन्तर कोहबरकक्षके भीतर एक

दीवार (भित्ति)-पर दक्षिणसे उत्तरकी ओर गोमयकी सत्रह पीढ़िया (गोमयपिण्ड) लगाये। उसीपर क्रमसे गणेशपूर्वक गौर्यादि षोडश

मातृकाओंकी निम्न नाममन्त्रोंसे स्थापना करे-ॐ गणपतये नमः। गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि॥१॥ ॐ गौर्ये नमः। गौरीमावाहयामि, स्थापयामि॥२॥

🕉 पद्मायै नमः। पद्मामावाहयामि, स्थापयामि॥३॥ ॐ शच्यै नमः। शचीमावाहयामि, स्थापयामि॥४॥

ॐ मेधायै नमः। मेधामावाहयामि, स्थापयामि॥५॥

ॐ स्वधायै नमः। स्वधामावाहयामि, स्थापयामि॥१०॥

ॐ सावित्र्ये नमः। सावित्रीमावाहयामि, स्थापयामि॥६॥ ॐ विजयायै नमः। विजयामावाहयामि, स्थापयामि॥७॥ ॐ जयायै नमः। जयामावाहयामि, स्थापयामि॥८॥ ॐ देवसेनायै नमः। देवसेनामावाहयामि, स्थापयामि॥९॥

ॐ स्वाहायै नमः। स्वाहामावाहयामि, स्थापयामि॥११॥ \* राजस्थानकी परम्परामें कोहबरमें महिलाओंद्वारा दीवारपर मातृका लिखी जाती हैं, जिसे थापा कहते हैं। कोहबरकक्षके भीतर दीवालपर कुलपरम्परानुसार चित्रादिकी

रचना तथा पितृदेवों आदिका पूजन महिलाओंद्वारा किया जाता है।

\* विवाहसंस्कार-प्रयोग \*

ॐ मातृभ्यो नमः। मातृः आवाहयामि, स्थापयामि॥ १२॥

ॐ लोकमातृभ्यो नमः। लोकमातृः आवाहयामि,

स्थापयामि॥ १३॥

मावाहयामि, स्थापयामि॥ १७॥

छोड़ते हुए उनकी प्रतिष्ठा करे—

यज्ञ सिममं दधातु। विश्वे देवा स इह मादयन्तामोम्३प्रतिष्ठ॥

और हाथ जोड़ते हुए कहे—

'अनया पूजया गणपत्यादिषोडशमातरः प्रीयन्तां न मम।' सप्तघृतमातृका-स्थापन तथा पूजन—

मातृकापूजनके अनन्तर घृतमातृकाओंका पूजन करे। षोडश

(अँगूठेसे तर्जनीकी बीचकी दूरी)-मात्र सात धाराएँ निम्नलिखित मन्त्रसे दे-

घृत-धाराकरण—

ॐ धृत्यै नमः। धृतिमावाहयामि, स्थापयामि॥१४॥

ॐ पुष्ट्यै नमः। पुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि॥ १५॥ ॐ तुष्ट्यै नमः। तुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि॥१६॥

ॐ आत्मनः कुलदेवतायै नमः। आत्मनः कुलदेवता-

इस प्रकार षोडशमातृकाओंकी स्थापनाकर निम्न मन्त्रोंसे अक्षत ॐ मनोजूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं

तदनन्तर गन्धाक्षतपुष्प आदि उपचारोंसे मातृकाओंका पूजन करे

मातृकाओंके उत्तर भागमें दीवारपर रोरी या सिन्दूरसे सात बिन्दु बनाये। इसके बाद नीचेवाले सात बिन्दुओंपर घी या दूधसे प्रादेश

ॐ वसोः पवित्रमिस शतधारं वसोः पवित्रमिस सहस्त्रधारम्। देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा॥

'कामधुक्ष्वः' कहते हुए गुड़के द्वारा बिन्दुओंकी रेखाओंको मिलाये। तदनन्तर निम्नलिखित वाक्योंका उच्चारण करते हुए प्रत्येक मातृकाका आवाहन और स्थापन करे—

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रियै नमः, श्रियमावाहयामि, स्थापयामि।

ॐ भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्यै नमः, लक्ष्मीमावाहयामि, स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः, धृतिमावाहयामि, स्थापयामि।

ॐ भूर्भुवः स्वः पुष्ट्यै नमः, पुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः श्रद्धायै नमः, श्रद्धामावाहयामि, स्थापयामि।

ॐ भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः, सरस्वतीमावाहयामि, स्थापयामि। प्रतिष्ठा — इस प्रकार आवाहन-स्थापनके बाद 'मनोजूतिः ०' इस

प्रार्थना करे—

ॐ भूर्भुवः स्वः मेधायै नमः, मेधामावाहयामि, स्थापयामि।

मन्त्रसे प्रतिष्ठा करे, तत्पश्चात् 'ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तघृतमातृकाभ्यो नमः' इस नाम-मन्त्रसे यथालब्धोपचार-पूजन करे।

प्रार्थना — तदनन्तर हाथ जोड़कर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर

ॐ यदङ्गत्वेन भो देव्यः पूजिता विधिमार्गतः। कुर्वन्तु कार्यमिखलं निर्विघ्नेन क्रतूद्भवम्।।

'अनया पूजया वसोर्धारादेवताः प्रीयन्ताम् न मम।' ऐसा उच्चारणकर मण्डलपर अक्षत छोड़ दे।

\*\*\*\*\*

॥ विवाहपूर्वांगपूजन पूर्ण हुआ॥

#### बारातप्रस्थान

### अश्वारोहण—

अश्वारोहणके पहले वर और सहबाला (विनायक-विन्दायक) दोनों मण्डपमें पूर्वाभिमुख बैठें। वरके उपवस्त्र (दुपट्टेके कोने)-में

नारियल, द्रव्य, पीला चावल बँधा रहे और मौर (सेहरा) उपवस्त्र

इत्यादि मान्यके द्वारा बाँधा जाय।

अश्वारोहणके पूर्व अपने घरमें स्वजनोंकी उपस्थितिमें वर तथा

उसके बगलमें सहबाला सुन्दर वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित होकर बैठते हैं।

कुलपरम्परानुसार परिवारके जामाताद्वारा वरको कलंगीजामा—पगड़ी धारण

करायी जाती है। पुरोहित गणेशाम्बिका आदिका पूजन करते हैं। तदनन्तर

कन्यापक्षके लोग वरपक्षके वरिष्ठजनोंको द्रव्यसम्मान (मिलनी) प्रदान

करके उन्हें विवाहहेतु आनेका आमन्त्रण प्रदान करते हैं। उपर्युक्त क्रम अपने लोकाचारके अनुसार सम्पन्न कर लेना चाहिये। तत्पश्चात् महिलाएँ लोकाचारके अनुसार वरको अश्वारोहणके लिये

नीराजन आदि करके तैयार करती हैं। तदनन्तर वर मंगलवाद्योंके निनादके साथ अश्वपर सवार होकर कन्यापिताके घरकी ओर यात्रा करे। साथमें

वरपक्षके कुटुम्बी, मित्र आदि सम्भ्रान्त जन बारातके रूपमें जाते हैं। द्वारपूजा \*—

बारात द्वारपर आ जाने एवं स्वागतके अनन्तर वरकी द्वारपूजा सम्पन्न की जाती है। कन्याके अभिभावक पश्चिमाभिमुख और वर पूर्वाभिमुख

बैठकर आचमन-प्राणायाम करके 'अपवित्रः o' इस मन्त्रसे अपने-अपने \* द्वारपूजा (वरपूजन एवं कन्यावरण)-की परम्परा उत्तर भारतमें एवं कुछ अन्य प्रदेशोंमें प्राय: प्रचलित है। राजस्थानमें लोकाचारके अनुसार द्वारपूजाकी परम्परा इस

रूपमें नहीं है। अश्वारोहणके पूर्व आमन्त्रणके लिये आये हुए कन्यापक्षके वरिष्ठजनोंद्वारा किये गये उपचारोंमें द्वारपूजाका समावेश हो जाता है। प्राय: सुवासिनी महिलाएँ विशेषकर कन्याकी माता बारात आनेपर द्वारपर नीराजन आदिके द्वारा वरका सम्मान करती है,

इसके अनन्तर वरमालाका कार्यक्रम सम्पन्न होता है।

संकीर्तन करके गणेशपूजन और कलशस्थापन-पूजनका संकल्प करें तथा यथोपलब्ध उपचारोंसे गणेशाम्बिका और कलश-नवग्रह आदिका पूजन करें। तत्पश्चात् कन्यादाता वरका पूजन करे।

'आ नो भद्राo' इत्यादि मंगलमन्त्रोंका पाठ करें या श्रवण करें। तत्पश्चात्

कन्यादान करनेवाला और वर दोनों जलाक्षत-द्रव्य लेकर देश, कालका

# पादप्रक्षालन—

दोहः॥

तिलक—

दिवि॥

सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः॥

अक्षत— निम्न मन्त्रसे वरको अक्षत लगाये— ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। अस्तोषत स्वभानवो

माल्यार्पण—

वरका पूजन

कन्याके भाई अथवा पिता निम्न मन्त्रसे वरका पादप्रक्षालन करें—

ॐ विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मिय पाद्यायै विराजो

निम्न वैदिक मन्त्रसे अथवा मंगलश्लोकसे वरको तिलक करे—

ॐ युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना

युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा।। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतलं वेणुः करे कङ्कणम्।

विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी॥

निम्न मन्त्रसे वरको माला पहनाये—

ॐ याऽऽआहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय।

ताऽअहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च॥

ॐ यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु।

तेन सङ्ग्रथिताः सुमनस आबध्नामि यशो मिय।।

तदनन्तर दाता वरको प्रदान करनेके लिये कपड़े, अंगुलीयक (अँगूठी), आभूषण, द्रव्य-नारियल और जलाक्षत हाथमें लेकर निम्न

संकल्प करे—

🕉 अद्य कृतैतद् वरपूजनकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं बार्हस्पत्यानि दक्षिणासिहतानि इमानि वासांसि

ॐ अद्य कृतैतद् वरपूजनकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तन्मध्ये

अग्निदैवतञ्च इदं सुवर्णाङ्गलीयकम् ""गोत्राय ""शर्मणे वराय तुभ्यं सम्प्रददे।

दक्षिणासङ्कल्प—

इसके उपरान्त कन्यादाता और वर भूयसी दक्षिणाका संकल्प करें—

न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूयसीं दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सृज्ये।

विष्णुस्मरण—

इसके बाद निम्न मन्त्रको पढ़ते हुए विष्णुका स्मरण करे—

स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥ यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञिक्रयादिषु।

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्।

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ विष्णवे नमः।

ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। ॐ साम्बसदाशिवाय नमः।

\*\*\*\*\*

२९८

# कन्यावरण (लोकाचार)

इसके बाद कन्याको मण्डपमें लाकर पूर्वाभिमुख बैठाये और

वरके ज्येष्ठ भ्राता पश्चिमाभिमुख बैठकर आचमन-प्राणायाम आदि

करके गणेशादि आवाहित देवोंकी पूजा करें।

कन्या भी गणेश, ॐकार, लक्ष्मी तथा कुबेरका निम्न नाममन्त्रोंसे

पूजन करे। सर्वप्रथम गणेशका स्मरण करे—

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय।

नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥

गणेशाय नमः, गणेशमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि,

सर्वार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।

ॐकाराय नमः, ॐकारमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, सर्वार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।

लक्ष्म्यै नमः, लक्ष्मीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि,

सर्वार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।

कुबेराय नमः, कुबेरमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, सर्वार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।

कन्यानिरीक्षण— वरका ज्येष्ठ भ्राता कन्यापर जल छोड़े, कुंकुम-अक्षत लगाये,

पुष्प छोड़े। इसके बाद कन्याकी अंजलिमें पाँच अंजलि चावल, फल आदि दे।

#### तागपाट परिधान—

वरका ज्येष्ठ भ्राता कन्याको तागपाट (पट्टसूत्र) गणेश और

कलशको स्पर्श कराकर प्रदान करे।

देशाचारके अनुसार कन्याके हाथमें वस्त्र, आभूषण आदि प्रदान किया जाता है।

# कन्याको आशीर्वाद प्रदान—

इसके बाद निम्न मन्त्रसे वरका ज्येष्ठ भ्राता कन्याको आशीर्वाद प्रदान करे-

ॐ दीर्घायुस्त ओषधे खनिता यस्मै च त्त्वा खनाम्यहम्। अथो क्त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्शा विरोहतात्॥

ममानुजस्य विवाहाङ्गभूते कन्यानिरीक्षणे तत्पूजने

कन्याके ऊपर अक्षत-पुष्प छोड़े। इसके बाद वरका ज्येष्ठ भ्राता भूयसी दक्षिणा देनेके लिये हाथमें

अक्षत, पुष्प, जल लेकर निम्न संकल्प करे—

ॐ अद्यः गोत्रः शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहं गोत्रस्य शर्मणः

न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूयसीं दक्षिणां विभज्य दातुमुत्सृज्ये।

इसके बाद कन्याको गुप्तागारमें भेज दे। रक्षाविधान

कन्यादाता और वर अपने बायें हाथमें पीली सरसों, चावल, द्रव्य और

तीन तारकी मौली लेकर दाहिने हाथसे ढँककर नीचे लिखे मन्त्र बोले—

ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम्। विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीम्॥

स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरम्। धरणीगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिम्॥

दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहम्। राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः॥

शक्राद्या देवताः सर्वा मुनींश्चैव तपोधनान्। गर्गं मुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमम्॥

वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलम्। व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविशारदम्॥

तान् सर्वान् प्रणमाम्येवं यज्ञरक्षाकरान् सदा॥ तदनन्तर नीचे लिखे मन्त्र बोलते हुए दाहिने हाथसे सरसों तथा

चावल सब दिशाओंमें छोड़े— प्राच्यां रक्षतु गोविन्द आग्नेय्यां गरुडध्वजः। याम्यां रक्षतु वाराहो नारसिंहस्तु नैर्ऋते॥ वारुण्यां केशवो रक्षेद्वायव्यां मधुसूदनः। उत्तरे श्रीधरो रक्षेदैशान्यां तु गदाधरः॥ ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेदधस्ताच्च त्रिविक्रमः। एवं दिक्षु च मां रक्षेद्वासुदेवो जनार्दनः॥

> वामपार्श्वे गदा रक्षेद्दक्षिणे तु सुदर्शनः॥ उपेन्द्रः पातु ब्रह्माणमाचार्यं पातु वामनः। अच्युतः पातु ऋग्वेदं यजुर्वेदमधोक्षजः॥ कृष्णो रक्षतु सामानि ह्यथर्वं माधवस्तथा। उपविष्टाश्च ये विप्रास्तेऽनिरुद्धेन रक्षिताः॥

शङ्खो रक्षेच्य यज्ञाग्रे पृष्ठे खड्गस्तथैव च।

रक्षाहीनं तु यत्स्थानं तत्सर्वं रक्षताद्धरिः॥ यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा। स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु॥ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्।

यजमानं सपत्नीकं कमलाक्षश्च रक्षतु।

सर्वेषामविरोधेन ब्रह्म (विवाह)-कर्म समारभे॥ गणपत्यादि समस्त देवताओंको मौली चढ़ाकर ब्राह्मणोंके दाहिने

हाथमें निम्न मन्त्रसे रक्षाबन्धन करे— ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽप्नोति दक्षिणाम्। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ इसके बाद यजमान और वर कुंकुमसे ब्राह्मणोंको तिलक करें—

ॐ युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना दिवि। युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा॥

तदनन्तर निम्न मन्त्रोंसे ब्राह्मणलोग कन्यादाता और वरके दाहिने राथमें रक्षासत्र बाँधे—

हाथमें रक्षासूत्र बाँधे— ॐ यदाबध्नन् दाक्षायणा हिरण्यः शतानीकाय

सुमनस्यमानाः। तन्म आ बध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदिष्ट-र्यथासम्।।

ॐ त्वं यविष्ठ दाशुषो नॄँ: पाहि शृणुधी गिर:। रक्षा तोकमुत त्मना॥

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:।
तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल।
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च रक्षां कुर्वन्तु ते सदा॥
निम्न मन्त्रसे मस्तकमें कुंकुमसे तिलक करे—

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ दक्षिणादान—

इसके बाद रक्षाबन्धनकर्मकी सफलताके लिये ब्राह्मणोंको दक्षिणादानका निम्न संकल्प करें—

ॐ अद्य कृतैतद्रक्षाविधानकर्मणः साद्गुण्यार्थं ब्राह्मणेभ्यो मनसोद्दिष्टां दक्षिणां दातुमुत्सृज्ये।

संकल्पजल छोड़ दे और ब्राह्मणोंको दक्षिणा प्रदान करे।

॥ रक्षाविधान पूर्ण हुआ॥

\*\*\*\*\*

# विवाहविधान

वर हाथमें चतुर्मुख दीपक लेकर विवाह-मण्डपमें आये और

वरको तिलककरण—

इसके बाद कन्यादाता वरके ललाटपर दिधसहित रोलीसे तिलक

करे।

उपानहत्याग—

विवाहमण्डपमें उपस्थित कन्यादाता हाथमें अक्षत लेकर निम्न

मन्त्रोंको पढ़ते हुए वरके जूतेपर छोड़े—

वरमाह उपानहौ उपमुञ्चते॥१॥

वाराह्य उपानहौ उपमुञ्चते॥ २॥ इसके बाद वरका जूता निकलवाये।

वरके प्रति निवेदन—

आसनके पश्चिम तरफ खड़े हुए वरके प्रति दाता (कन्यापिता) कहे-

स्नातक इति प्रतिसंवत्सरानर्हयेयुर्यक्ष्यमाणास्त्वृत्विज आसनमाहार्याह।

पुन: दाता वरसे कहे— ॐ साधु भवानास्तामर्चियष्यामो भवन्तम्।

कन्यादाता दीपक लेकर मण्डपमें रख दे।

ॐ अथ वरमाह उपानहौ उपमुञ्चतु अग्नौ हिवर्देयो घृतकुम्भप्रवेशः। तत्र स्थितो वरहोम्यः दूरेधताद्विसम्भ्रमः तस्माद्

ॐ अथ वाराह्याऽ उपानहौ उपमुञ्चते अग्नौ हिवर्देया घृतकुम्भ-प्रवेशयाञ्चक्रुस्ततो वराहः सम्बभूव तस्माद्वराहो गावः सञ्जानते

ह्ययमेद्यैतदंशमभिसञ्जाते स्वमे वैस्तत्पशूनामेहोतत्प्रतिष्ठन्ति तस्माद्

ॐ षडर्घ्या भवन्त्याचार्य ऋत्विग् वैवाह्यो राजा प्रियः

वर कहे-अर्चय।

इसके बाद दाता वरका हाथ पकड़कर आदरसे आसन (पीढ़े)-

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे

पर बैठाये। स्वयं भी बैठकर आचमन, प्राणायामकर हाथमें जल-अक्षत

लेकर संकल्प करे—

मन्त्र पढे-

वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे "नगरे /ग्रामे /क्षेत्रे ( यदि काशी हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टक-

विराजिते ) वैक्रमाब्दे संवत्सरे मासे पक्षे तिथौ वासरे गोत्रः '''शर्मा वर्मा गुप्तोऽहं ''गोत्रायाः'' नाम्न्याः कन्यायाः भर्त्रा सह धर्मप्रजोत्पादनगृह्यपरिग्रहधर्माचरणेष्वधिकारिसद्धिद्वारा श्रीपर-

मेश्वरप्रीत्यर्थं ब्राह्मविवाहविधिना विवाहाख्यं संस्कारं करिष्ये। तत्र कन्यादानप्रतिग्रहार्थं गृहागतं स्नातकवरं मधुपर्केणार्चियये। विष्टरप्रदान—

कन्यादातासे भिन्न कोई अन्य व्यक्ति तीन बार इस प्रकार कहे— ॐ विष्टरो विष्टरः \*। तब कन्यादाता कहे—ॐ विष्टरः प्रतिगृह्यताम्।

वर कहे—ॐ विष्टरः प्रतिगृह्णामि। यह कहकर वर दाताके हाथोंसे उत्तराग्र विष्टरको ग्रहणकर निम्न

ॐ वर्ष्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः। इमन्तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति॥

\* गृह्यपरिशिष्टमें विष्टरका लक्षण कहा गया है— पञ्चाशता भवेद् ब्रह्मा तदर्धेन तु विष्टर:।ऊर्ध्वकेशो भवेद् ब्रह्मा लम्बकेशस्तु

पञ्चाशता भवेद् ब्रह्मा तदर्धन तु विष्टरः। ऊध्वेकेशो भवेद् ब्रह्मा लम्बकेशर विष्टरः॥ दक्षिणावर्तको ब्रह्मा वामावर्तस्तु विष्टरः॥

अथवा

पञ्चविंशतिदर्भाणां वेण्यग्रे ग्रन्थिभूषिता। विष्टरे सर्वयज्ञेषु लक्षणं परिकीर्तितम्॥

ऊपर रखकर वर बैठे।

**पाद्यप्रदान**— कन्यादाता एक पात्रमें जल लेकर उसमें लावा, कुंकुम (रोली),

इस मन्त्रसे उत्तरकी तरफ अग्रभाग रखते हुए विष्टरको आसनके

चावल, पुष्प, सर्वोषधि डालकर हाथमें ले। इसके बाद कोई अन्य व्यक्ति तीन बार पाद्यका उच्चारण करे—

ॐ पाद्यं पाद्यम्। पुन: दाता कहे—ॐ पाद्यं प्रतिगृह्यताम्।

वर कहे—ॐ पाद्यं प्रतिगृह्णामि।

वर यह कहकर दाताके हाथसे पात्रसहित जल लेकर अपनी

अंजलीमें लेकर निम्नलिखित मन्त्र पढ़े— ॐ विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्यायै

विराजो दोहः। यह मन्त्र पढ़ते हुए वर यदि ब्राह्मण हो तो दाहिना पैर पहले

बायाँ तदनन्तर दाहिना पैर धोये।

दाताद्वारा पादप्रक्षालन—

इसके बाद दाता वरका पादप्रक्षालन निम्न मन्त्र बोलते हुए करे। दाता दाहिने हाथसे दाहिना पैर और बायें हाथसे बायाँ पैर धोये।

ॐ विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मिय पाद्यायै विराजो दोह:।

पादप्रक्षालनके बाद हाथ धो ले। तिलककरण—

इसके बाद दाता वरके माथेमें रोलीसे निम्न मन्त्रसे तिलक करे— ॐ युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः। रोचन्ते रोचना

धोये, पुनः यही मन्त्र पढ़ता हुआ बायाँ पैर धोये। क्षत्रिय आदि पहले

दिवि ॥ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥

# अक्षतधारण—

दाता निम्न मन्त्रसे वरके माथेमें अक्षत लगाये—

🕉 अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। अस्तोषत स्वभानवो

#### पुष्पमालाधारण—

निम्न मन्त्रसे वरके गलेमें पुष्पमाला पहनाये—

ॐ याऽ आहरज्जमदग्निः श्रद्धायै मेधायै कामायेन्द्रियाय।

सुमनस ऽआबध्नामि यशो मयि॥

पुनः विष्टरदान\*—

मन्त्र पढे-

यो मा कश्चाभिदासित॥

ताऽअहं प्रतिगृह्णामि यशसा च भगेन च।

ॐ यद्यशोऽप्सरसामिन्द्रश्चकार विपुलं पृथु। तेन सङ्ग्रथिताः

पूर्वकी भाँति दातासे भिन्न कोई व्यक्ति तीन बार कहे—

ॐ विष्टरो विष्टरो विष्टर:।

पुनः दाता कहे—ॐ विष्टरः प्रतिगृह्यताम्।

यह कहकर वर दाताके हाथसे उत्तराग्र विष्टरको ग्रहणकर निम्न

ॐ वर्ष्मोऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्यः। इमन्तमभितिष्ठामि

\* पारस्कर:—'पादयोरन्यं विष्टर आसीनाय।' विष्टरं ददातीति शेष:।

पादयोरित्युत्तरमधस्तादित्यध्याहृत्य योजनीयम् । विष्टरे पूर्वप्रदत्ते आसीनायोपविष्टायार्हणीयाय

पादयोश्चरणयोरधस्तादन्यं विष्टरं यजमान: पूर्ववद् ददातीत्यर्थ:। स च तं पूर्ववत्प्रतिगृह्य

'वर्ष्मोऽस्मि' इत्यनेन पादयोरधस्तान्निदध्यात्। अत्र हि पूर्वोक्तविष्टरग्रहणेतिकर्त्तव्यता

सर्वाप्युनुषज्यते, अविशेषात्। एष पुनरत्र विशेषो यत्पूर्वार्पितविष्टरस्यासने धारणम्, एतस्य

तु पादयोरधस्तात्करणमिति तदेतज्ज्ञापनार्थं पादयोरित्यभिधानम्। (संस्कारदीपक)

वर कहे—ॐ विष्टरं प्रतिगृह्णामि।

विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी।

इस मन्त्रसे उत्तरकी ओर अग्रभाग रखते हुए विष्टरको दोनों पैरोंके नीचे रखे।

# अर्घ्य-प्रदान—

ॐ अर्घोऽर्घोऽर्घः।

दाता कहे—ॐ अर्घ: प्रतिगृह्यताम्। वर कहे-ॐ अर्घं प्रतिगृह्णामि।

नीचे लिखा मन्त्र पढ़े—

जलको ईशानकोणमें छोड़ दे—

वीरा मा परासेचि मत्पयः॥ आचमनीय जलप्रदान—

ॐ आचमनीयमाचमनीयमाचनीयम्। दाता कहे—ॐ आचमनीयं प्रतिगृह्यताम्। वर कहे-ॐ आचमनीयं प्रतिगृह्णामि॥

दाताके हाथसे आचमनीय जल लेकर वर निम्न मन्त्र बोले-ॐ आमागन्यशसा सःसृज वर्चसा। तं मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनाम्।।

इसके बाद दूब, अक्षत, पुष्प, चन्दनमिश्रित जलको अर्घ्यपात्रमें लेकर दातासे भिन्न कोई व्यक्ति निम्नलिखित मन्त्र पढ़े-

यह कहकर दाताके हाथसे अर्घ ग्रहणकर अर्घपात्रको प्रणामकर

ॐ आपः स्थ युष्माभिः सर्वान् कामानवाप्नवानि। पुनः अर्घको सिरमें लगाये और निम्न मन्त्र पढ़ता हुआ अर्घके

ॐ समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत। अरिष्टास्माकं

कन्यादातासे भिन्न कोई व्यक्ति आचमनके लिये कमण्डलु आदि पात्रमें शुद्ध जल ग्रहणकर निम्नलिखित वाक्य उच्चारण करे-

इस मन्त्रसे एक बार आचमन करे। पुन: दो बार बिना मन्त्र-

पाठके आचमन करे और हाथ धो ले। मधुपर्कप्रदानविधि \*—

इसके बाद कन्यादाता कांस्यके पात्रमें दही, शहद और घृत

ग्रहणकर उसे दूसरे कांस्यके पात्रसे ढककर दोनों हाथोंमें ले, दातासे

कोई अन्य व्यक्ति निम्न वाक्य बोले—

🕉 मधुपर्की मधुपर्की मधुपर्कः। दाता बोले-ॐ मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्।

वर कहे—ॐ मधुपर्कं प्रतिगृह्णामि।

वर दाताके हाथमें रखे हुए कांस्यपात्रके ढक्कनको हटाकर देखे और निम्न मन्त्र पढे—

ॐ मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे।

इसके बाद निम्न मन्त्र पढ़कर मधुपर्कको वर दाहिने हाथमें ग्रहण करे-

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां

मधुपर्कं प्रतिगृह्णामि। वर मधुपर्कको ग्रहणकर बायें हाथमें लेकर दाहिने हाथकी

अनामिका (जिसके मूलमें अँगूठा लगा रहे)-से निम्नलिखित मन्त्र

पढ़ते हुए आलोडन करे— ॐ नमः श्यावास्यायान्नशने यत्तऽ आविद्धं तत्ते निष्कृन्तामि। उपर्युक्त मन्त्रसे अनामिका अंगुलीके मूलमें अँगूठा लगाकर उसी

(क) सर्पिश्च पलमेकं तु द्विपलं मधु कीर्तितम्। पलमेकं दिध प्रोक्तं मधुपर्कविधौ बुधै:॥

(ख) आज्यमेकपलं ग्राह्यं दिध त्रिपलमेव च।

मधु त्वेकपलं ग्राह्यं मधुपर्कः स उच्यते॥

<sup>\*</sup> संशोधितं दिध मधु कांस्यपात्रे स्थितं घृतम्। कांस्येनान्येन संछन्नं मधुपर्कमितीर्यते॥ मधुपर्कमें दिध आदिका प्रमाण-

और अँगूठेसे मधुपर्कमेंसे थोड़ा–सा भूमिपर छोड़े, फिर घुमाकर भूमिपर छोड़नेका क्रम तीन बार करे। इसके बाद वर निम्न मन्त्र बोलकर तीन

अनामिकासे तीन बार प्रदक्षिण क्रमसे मधुपर्कको घुमाकर अनामिका

. बार मधुपर्कका प्राशन (भक्षण) करे— ॐ यन्मधनो मधव्यं परमः रूपमन्नाद्यम तेनाहं मधनो

ॐ यन्मधुनो मधव्यं परमः रूपमन्नाद्यम् तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि॥ शेष मधपर्कको पर्व दिशामें असंचर देश (जहाँ कोई आता-जाता

शेष मधुपर्कको पूर्व दिशामें असंचर देश (जहाँ कोई आता-जाता न हो)-में रखवा दे।

इसके बाद तीन बार आचमन करे और हाथ धो ले। अंगोंका स्पर्श—

निम्न मन्त्र बोलते हुए वर अपने अंगोंका स्पर्श करे— ॐ वाङ्मऽआस्येऽस्तु—तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिकाके

अग्रभागसे मुखका स्पर्श करे।
ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु—तर्जनी और अँगूठेसे नाकका स्पर्श

करे। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु—अनामिका और अँगूठेसे नेत्रोंका स्पर्श करे।

ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु—मध्यमा तथा अँगूठेसे कानोंका स्पर्श करे। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु—दाहिने हाथकी अंगुलियोंके अग्रभागसे

दोनों बाहुओंका स्पर्श करे।

ॐ **ऊर्वोर्मे ओजोऽस्तु**—दोनों हाथोंसे दोनों जंघाओंका स्पर्श

करे। **ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु**—दोनों

हाथोंसे सिरसे लेकर पैरतक सभी अंगोंका स्पर्श करे। तदनन्तर

आचमन करे। गौस्तुति—

कन्यादाता वरके साथ एक कुशा या दूर्वा पकड़े। दातासे अन्य

कोई व्यक्ति तीन बार उच्चारण करे-ॐ गौगौंगीं:।

वर निम्न मन्त्र पढे-

हाथसे कुशा लेकर ईशानकोणमें छोड़ दे। आचार—

गोदानका संकल्प करनेका आचार है-

ॐ अद्य मधुपर्कोपयोगिनो गोरुत्सर्गकर्मणः साद्गुण्यार्थे गोनिष्क्रयीभूतिमदं (गोतृप्त्यर्थं तृणनिष्क्रयद्रव्यं) द्रव्यं ""गोत्राय

**ण्ण्यामणे ब्राह्मणाय दातुमुत्सृ**ज्ये। **ॐ स्वस्ति**—ब्राह्मण कहे।

निम्न संकल्प करे—

सिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीतये ब्राह्मविवाहविधिना अस्मिन् विवाह-

संकल्पजल छोड़ दे। पंचभूसंस्कार—

ॐ माता रुद्राणां दुहिता वसूनाः स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः।

प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं विधष्ट॥ मम चाऽमुकशर्मणो यजमानस्योभयोः पाप्मा हतः॥

'ॐ उत्सृजत तृणान्यत्तु' यह ऊँचे स्वरसे कहकर दाताके

अग्निस्थापन

इसके बाद वर हाथमें जल-अक्षत लेकर अग्निस्थापनके लिये ॐ अद्य ""गोत्रोत्पन्नः ""शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहं धर्मार्थकाम-

कर्मणि पञ्चभूसंस्कारपूर्वकं योजकनामाग्निस्थापनं करिष्ये।

एक हाथकी चतुरस्र (चौकोर) वेदी बनाकर कुशाओंसे वेदीका

रेखाओंपरसे मिट्टी उठाये और ईशानमें त्याग दे। पुन: वेदीपर जल छिड़के। काँसेकी थालीमें रखी हुई और दूसरी काँसेकी थालीसे ढँकी हुई सुहागिन स्त्रीद्वारा लायी गयी अग्निको वर अपने सामने रखे और उस

पुनः निम्न मन्त्र पढ़ते हुए योजक नामक उस अग्निका वेदीपर

ॐ अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे। देवाँ२ आ सादयादिह।

अग्निसे थोड़ा क्रव्याद अंश निकालकर नैर्ऋत्यकोणमें रख दे।

परिसमूहन (परिमार्जन) करे और उन कुशाओंको ईशानकोणमें छोड़

दे। गायके गोबर तथा जलसे वेदीको लीपे। स्नुवाके मूलसे दक्षिणसे

उत्तर तरफ तीन रेखा करे। उसी क्रमसे अनामिका-अंगुष्ठ मिलाकर

इसके बाद अग्निकी रक्षाके लिये कुछ सिमधा छोड़ दे। जिस पात्रमें अग्नि लायी गयी है, उसमें जल, अक्षत और द्रव्य छोड़ दे। संकल्प— इसके बाद वर दारपाणिग्रहणका संकल्प करे— ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा वर्मा / गुप्तोऽहं अस्मिन् पुण्याहे

धर्मार्थकामप्रजासन्तत्यर्थं दारपरिग्रहणं करिष्ये। हाथका संकल्पजल

# कन्याका आनयन—

स्थापन करे-

छोड दे।

महिलाएँ कौतुकागार (कोहबर)-से हाथमें मंगलद्रव्य ली हुई कन्याको मण्डपमें लायें और आसनपर पूर्वाभिमुख बैठायें। वस्त्रचतुष्टयप्रदान—

कन्यादाता वरको शुद्ध चार वस्त्र निम्न संकल्पपूर्वक प्रदान करे—

ॐ अद्य ""गोत्रोत्पन्नोऽहं मम सकलकामनासिद्धये कन्यादानकर्मणः पूर्वाङ्गत्वेन एतद् वस्त्रचतुष्टयं""गोत्राय""शर्मणे/

## वर्मणे /गुप्ताय वराय भवते सम्प्रददे।

यह कहकर वरके हाथमें चारों अहत<sup>१</sup> वस्त्र<sup>२</sup> दे दे। वर कहे—स्वस्ति।

कन्यापूजन—

रखे।

धारण करे—

परिधत्स्व वासः॥

निम्न मन्त्रसे कन्या उत्तरीय वस्त्र धारण करे-

वरका वस्त्रधारण—

आचमन करे—

ॐ परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदिष्टरस्मि।

यज्ञोपवीतधारण— और आचमन करे—

१. (क) सदशं नूतनं वस्त्रं मञ्जिष्ठादिसु रञ्जितम्। अहतं तद्विजानीयादित्युक्तं पूर्वसूरिभि:॥ सदशं 'किनारीदार' इति भाषायाम्।

इसके बाद वर उसमें दो वस्त्र कन्याको दे और दो स्वयंके लिये

कन्यादाता कन्याका गन्धाक्षतसे पूजन करे तथा तिलक लगाये। तदनन्तर कन्या वरद्वारा प्राप्त दो वस्त्रोंको आचारानुसार निम्न मन्त्रसे

ॐ जरां गच्छ परिधित्स्व वासो भवाऽकृष्टीनामभिशस्तिपावा। शतं च जीव शरदः सुवर्चा रियं च पुत्राननु संव्ययस्वाऽऽयुष्मतीदं

ॐ या अकृन्तन्नवयं या अतन्वत। याश्च देवीस्तन्तूनभितो ततन्थ। तास्त्वा देवीर्जरसे संव्ययस्वाऽऽयुष्मतीदं परिधत्स्व वासः॥

वर निम्न मन्त्रसे आचारानुसार स्वयं वस्त्र धारण करे और

शतं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये।

इसके बाद आचारानुसार निम्न मन्त्रसे वर यज्ञोपवीत धारण करे

(ख) ईषद्धौतं नवं श्वेतं सदशं यन्न धारितम्। अहतं तद्विजानीयात् सर्वकर्मसु पावनम्॥

२. आच्छाद्य रक्तवासोभ्यां कन्यां शुक्लवासोभ्यां वरम्। (स्मृतितत्त्व)

#### ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥

निम्न मन्त्रसे वर उत्तरीय वस्त्र धारण करे-

ॐ समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नौ। सं मातरिश्वा

ॐ यशसा मा द्यावापृथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती। यशो भगश्च

# माऽविदद्यशो मा प्रतिपद्यताम्॥

इसके बाद वर और कन्या दोनों दो बार आचमन\* करें।

सम्मुखीकरण—

इसके बाद कन्यादाता वर और कन्याको परस्पर सम्मुख करे।

अर्थात् परस्पर एक-दूसरेका निरीक्षण करें। उस समय वर कन्याको

देखता हुआ निम्न मन्त्रका पाठ करे—

सं धाता समुदेष्ट्री दधातु नौ॥ लोकाचारसे वर-कन्या ताम्बूल ग्रहण करें।

ग्रन्थिबन्धन—

आचारानुसार कन्यादाता अपनी पत्नीके वस्त्रके साथ ग्रन्थिबन्धन विप्रद्वारा कराये। तत्पश्चात् कन्यादाता द्रव्य, फूल, फल, अक्षतादि

लेकर कन्याके वस्त्रमें रखकर वरके वस्त्रसे ग्रन्थिबन्धन कर दे।

शाखोच्चार या गोत्रोच्चार—

गोत्रोच्चारका क्रम यह है कि पहले वरपक्षके ब्राह्मण वेदमन्त्रको पढ़ें, इसके बाद मंगल श्लोक फिर प्रशस्तिपूर्वक शाखोच्चार करें। इसी क्रमसे कन्यापक्षके ब्राह्मण भी शाखोच्चार करें। वंश, गोत्र, प्रवर तथा

सापिण्ड्यके निर्णयके लिये वर एवं कन्याका क्रमसे तीन-तीन पुरुषोंका तीन-तीन बार गोत्रोंका उच्चारण ब्राह्मणद्वारा किया जाता है। \* स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्योपसर्पणे। आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय

च॥ इति याज्ञवल्क्यस्मृते:। स्त्रियास्तु नाचमनं किंतु दक्षिणकर्णस्पर्श: इति संस्काररत्नमालायाम्। शिष्टास्तु कर्मस्थ एवं नाचामेद् दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्। इति सर्वत्र

श्रवणमेव स्पृशन्ति।

### वरपक्षीय प्रथम शाखोच्चार

पठनीय वेदमन्त्र—

ॐ गणानान्त्वा गणपति७ हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति७

हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति छं हवामहे वसो मम। आहमजानि

गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥

मंगलश्लोक—

गौरीनन्दनगौरवर्णवदनः

सिन्दूरार्चितदिग्गजेन्द्रवदनः पादौ रणन्नूपुरौ।

गोत्रोच्चार—

विराजमान-पदपदार्थ-साहित्यरचनामृतायमान-काव्यकौतुक-

····प्रवरस्य ····शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्य प्रपौत्रः स्वस्तिश्रीमतः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत वाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः कात्यायन-

स्वस्तिश्रीमतः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखा-ध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मणः/वर्मणः/

वरकन्ययोर्मङ्गलमास्ताम् भूयास्ताम्, वरश्चिरञ्जीवी भवतात्, कन्या च सावित्री भूयात्॥

शृङ्गारलम्बोदरः

कर्णों लम्बविलम्बिगण्डविलसत्कण्ठे च मुक्तावली

श्रीविघ्नेश्वरविघ्नभञ्जनकरो देयात्सदा मङ्गलम्।।

अस्यां रात्रौ ( अस्मिन् दिवसे वा ) अस्मिन् मङ्गलमण्डपाभ्यन्तरे स्वस्तिश्रीमद्विविधविद्याविचारचातुरीविनिर्जितसकलवादिवृन्दोपरि-

चमत्कारपरिणतनिसर्गसुन्दर-सहजानुभावगुणनिकरगुम्फितयशः सुरभीकृत-मङ्गलमण्डपस्य स्वस्तिश्रीमतः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत-वाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य''' गोत्रस्य

सूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य पौत्र:,

गुप्तस्य पुत्रः प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये, स्वस्तिसंवादेषूभयोर्वृद्धिः

## कन्यापक्षीय प्रथम शाखोच्चार

पठनीय वेदमन्त्र—

ॐ पुनस्त्वाऽऽदित्या रुद्रा वसवः सिमन्थतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः। घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः॥

मंगलश्लोक—

ईशानो गिरिशो मृड: पशुपति: शूली शिव: शङ्करो भूतेशः प्रमथाधिपः स्मरहरो मृत्युञ्जयो धूर्जिटिः।

श्रीरुद्रः सुरवृन्दवन्दितपदः कुर्यात् सदा मङ्गलम्॥ शाखोच्चार—

अस्यां रात्रौ ( अस्मिन् दिवसे वा ) अस्मिन् मङ्गलमण्डपाभ्यन्तरे

स्वस्तिश्रीमद्विविधविद्यालङ्कारशरद्विमलरोहिणीरमणीयोदारसुन्दर-

दामोदरमकरन्दवृन्दशेखरप्रचण्डखण्डमण्डलपूर्णपुरीन्दुनन्दनचरण-कमलभक्तितदुपरि महानुभावसकलविद्याविनीतनिजकुलकमल-

कलिकाप्रकाशनैक-भास्करसदाचारसच्चरित्रसत्कुलसत्प्रतिष्ठाश्रेष्ठ-

विशिष्टवरिष्ठस्य स्वस्तिश्रीमतः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयि-

····शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य प्रपौत्री, शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयि-माध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ····शर्मणः / वर्मणः / गुप्तस्य पौत्री, शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयि-

भवतात्, कन्या च सावित्री भूयात्॥

माध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य

माध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य

····शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य पुत्रीयम्, प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये,

स्वस्तिसंवादेषूभयोर्वृद्धिः, वरकन्ययोर्मङ्गलमास्ताम्, वरश्चिरञ्जीवी

श्रीकण्ठो वृषभध्वजो हरभवो गङ्गाधरस्त्र्यम्बकः

#### वरपक्षीय द्वितीय गोत्रोच्चार

पठनीय वेदमन्त्र—

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्या ७

शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। प्रियो देवानां दक्षिणायै

मंगलश्लोक—

शाखोच्चार—

कन्या च सावित्री भूयात्।

दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुप मादो नमतु॥

अस्यां रात्रौ ( अस्मिन् दिवसे वा ) अस्मिन् मंगलमण्डपाभ्यन्तरे

स्वस्तिश्रीमन्नन्दनन्दनचरणकमलभक्तिविद्याविनीतनिजकुलकमल-

कलिकाप्रकाशनैकभास्करसदाचारसच्चरितसत्कुलसत्प्रतिष्ठा-

गरिष्ठस्य स्वस्तिश्रीमतः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्य-

न्दिनीयशाखाध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""शर्मणः / वर्मणः /

गुप्तस्य प्रपौत्रः, शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीय-

शाखाध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मणः/

वर्मणः /गुप्तस्य पौत्रः, शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीय-

शाखाध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मणः/

वर्मणः /गुप्तस्य पुत्रः प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये, स्वस्तिसंवादेषूभयो-

र्वृद्धिः वरकन्ययोर्मङ्गलमास्तां भूयास्ताम्, वरश्चिरञ्जीवी भवतात्,

कौपीनं परिधाय पन्नगपतेः गौरीपतिः श्रीपते-रभ्यणं समुपागते कमलया सार्धं स्थितमस्यासने।

आयाते गरुडेऽथ पन्नगपतौ त्रासाद्वहिर्निर्गते

शम्भुं वीक्ष्य दिगम्बरं जलभुवः स्मेरं शिवं पातु वः॥

कन्यापक्षीय द्वितीय शाखोच्चार

पठनीय वेदमन्त्र—

वर्चस्य७ं आयुष्यं

हिरण्यं वर्चस्वञ्जैत्रायाविशतादु मंगलश्लोक—

कौसल्याविशदालवालजनितः सीतालतालिङ्गितः

सिक्तः पंक्तिरथेन सोदरमहाशाखादिभिर्विधतः। रक्षस्तीव्रनिदाघपाटनपटुश्छायाश्रितानन्दकृद्

युष्माकं स विभूतयेऽस्तु भगवान् श्रीरामकल्पद्रुमः॥ शाखोच्चार—

अस्यां रात्रौ ( अस्मिन् दिवसे वा ) अस्मिन् मङ्गलमण्डपाभ्यन्तरे

स्वस्तिश्रीमतः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखा-ध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मणः/वर्मणः/

गुप्तस्य प्रपौत्री, शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखा-ध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मणः/वर्मणः/ गुप्तस्य पौत्री, शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखा-

ध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मणः/वर्मणः/ गुप्तस्य पुत्री प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये, स्वस्तिसंवादेषूभयोर्वृद्धिः च सावित्री भूयात्।

पठनीय वेदमन्त्र—

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति।

रायस्पोषमौद्भिदम्।

दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥

वरकन्ययोर्मङ्गलमास्तां भूयास्ताम् , वरिश्चरञ्जीवी भवतात्, कन्या वरपक्षीय तृतीय शाखोच्चार

मंगलश्लोक—

देवक्यां यस्य सूतिस्त्रिजगित विदिता रुक्मिणी धर्मपत्नी

पुत्राः प्रद्युम्नमुख्याः सुरनरजियनो वाहनः पक्षिराजः। वृन्दारण्यं विहारो व्रजपुरविनता वल्लभा राधिकाद्या-

श्चक्रं विख्यातमस्त्रं स जयित जगतां स्वस्तये नन्दसूनुः॥

शाखोच्चार—

अस्यां रात्रौ ( अस्मिन् दिवसे वा ) अस्मिन् मङ्गलमण्डपाभ्यन्तरे

स्वस्तिश्रीमतः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखा-

ध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मणः/वर्मणः/

गुप्तस्य प्रपौत्रः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः

कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य

शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः

कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मणः पुत्रः प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये, स्वस्तिसंवादेषूभयोर्वृद्धिः वरकन्ययोर्मङ्गलमास्तां

भूयास्ताम्, वरिश्चरञ्जीवी भवतात्, कन्या च सावित्री भूयात्। कन्यापक्षीय तृतीय शाखोच्चार

पठनीय वेदमन्त्र—

ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः।

स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः॥ मंगलश्लोक—

अंगुल्या कः कपाटं प्रहरित कुटिले माधवः किं वसन्तो

नो चक्री किं कुलालो निह धरिणधरः किं द्विजिह्वः फणीन्द्रः।

नाहं घोराहिमदीिकमुत खगपितर्नो हिर: किं कपीन्द्र: चेत्थं राधावचोभिः प्रहसितवदनः पातु वश्चक्रपाणिः॥

शाखोच्चार—

च सावित्री भूयात्।

निम्न प्रतिज्ञा-संकल्प करे—

प्रतिज्ञासंकल्प—

प्रार्थना—

श्रीमतः शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य

अस्यां रात्रौ ( अस्मिन् दिवसे वा ) अस्मिन् मङ्गलमण्डपाभ्यन्तरे

शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः

शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखाध्येतुः

कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य

कात्यायनसूत्रस्य ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य ""शर्मण:/वर्मण:/गुप्तस्य

पुत्री प्रयतपाणिः शरणं प्रपद्ये, स्वस्तिसंवादेषूभयोर्वृद्धिः

वरकन्ययोर्मङ्गलमास्तां भूयास्ताम्, वरिश्चरञ्जीवी भवतात्, कन्या

कन्यादानविधि

ग्रन्थिबन्धन युक्त होकर आचमन, प्राणायामकर कन्याको पश्चिमाभिमुख

बैठा ले और हाथमें पुष्प-जलाक्षत लेकर प्रार्थनापूर्वक कन्यादानका

दाताऽहं वरुणो राजा द्रव्यमादित्यदैवतम्।

वरोऽसौ विष्णुरूपेण प्रतिगृह्णात्वयं विधिः॥

राज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे

वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे

भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे "नगरे /ग्रामे /क्षेत्रे ( यदि काशी

हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टक-

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो-

कन्यादान करनेवाला अपने दक्षिण भागमें पत्नीको बैठाकर

विराजिते भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे ) "वैक्रमाब्दे

गुप्तः सपत्नीकोऽहं मम समस्तपितृणां निरितशयानन्दब्रह्मलोका-प्त्यादिकन्यादानकल्पोक्तफलप्राप्तये अनेन वरेण अस्यां कन्यायाम् उत्पादियष्यमाणसन्तत्या दशपूर्वान् दशापरान् पुरुषानात्मानं च पवित्रीकर्तुं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये ब्राह्मविवाहविधिना कन्यादानं

""संवत्सरे श्रीसूर्ये ""अयने ""ऋतौ ""मासे ""पक्षे ""तिथौ

""वासरे ""नक्षत्रे ""राशिस्थिते सूर्ये ""राशिस्थिते चन्द्रे ""राशिस्थिते

देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण-

गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः ""शर्मा/वर्मा/

करिष्ये। हाथका संकल्पजल छोड़ दे। प्रार्थना—

इसके बाद कन्यादाता कन्याका स्पर्श करते हुए वरसे निम्नलिखित

प्रार्थना करे—

कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युताम्। दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया।।

विश्वम्भरः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः। इमां कन्यां प्रदास्यामि पितृणां तारणाय च॥ कन्यादानका प्रधान संकल्प—

वरके दाहिने हाथपर कन्याका दाहिना हाथ रखकर कन्यादाता

सपत्नीक एक शंखमें जल, दूर्वा, अक्षत, पूगीफल, पुष्प, चन्दन, तुलसी और स्वर्ण लेकर कन्याके दाहिने अँगूठेके पास अपना हाथ ले जाय और कन्याका भाई जलपात्र (गड्आ)-से जलकी धारा नीचे रखे हुए कांस्य-

पात्रमें छोड़ता रहे। उस समय दाता कन्यादानका निम्न संकल्प करे— ॐ विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो-

राज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे

विराजिते भगवत्या उत्तरवाहिन्या भागीरथ्या वामभागे) "वैक्रमाब्दे "संवत्सरे श्रीसूर्ये "अयने "ऋतौ "मासे "पक्षे "तिथौ "वासरे "नक्षत्रे "राशिस्थिते सूर्ये "राशिस्थिते चन्द्रे "राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ""गोत्रः "शर्मा/

वर्मा / गुप्तः सपत्नीको ऽहं मम समस्तिपतृणां निरितशयसानन्द-

ब्रह्मलोकावाप्यादिकन्यादानकल्पोक्तफलावाप्तये अनेन वरेण अस्यां

कन्यायामुत्पादियष्यमाणसन्तत्या दशपूर्वान् दशापरान् पुरुषानात्मानं

वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे

भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे "नगरे / ग्रामे / क्षेत्रे ( यदि काशी

हो तो अविमुक्तवाराणसीक्षेत्रे आनन्दवने गौरीमुखे त्रिकण्टक-

च पिवत्रीकर्तुं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये ""गोत्रस्य ""प्रवरस्य शुक्लयजुर्वेदान्तर्गतवाजसनेयिमाध्यन्दिनीयशाखाध्यायिनः ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य प्रपौत्राय, ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य पौत्राय, ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य पुत्राय आयुष्मते कन्यार्थिने ""गोत्राय ""प्रवराय ""शर्मणो/वर्मणो/गुप्ताय वराय, [कन्यापक्षे तु] ""गोत्रस्य ""शर्मणः/वर्मणः/गुप्तस्य प्रपौत्रीम्, ""गोत्रस्य

गुप्तस्य पुत्रीम् "'गोत्रोत्पन्नां "'नाम्नीमिमां कन्यां श्रीरूपिणीं वरार्थिनीं यथाशक्त्यलंकृतां गन्धाद्यचितां वस्त्रयुगच्छन्नां सोपस्करां प्रजापितदैवतां शतगुणीकृतज्योतिष्टोमातिरात्रसमफलप्राप्तिकामः प्रजोत्पादनार्थं (सहधर्माचरणाय) "'गोत्राय "'शर्मणे/वर्मणे/गुप्ताय विष्णुरूपिणे वराय पत्नीत्वेन तुभ्यमहं सम्प्रददे। यह कहते हुए कन्याके हाथको वरके हाथमें प्रदान करे और वर

उसे ग्रहण कर ले।

····शर्मणः / वर्मणः /गुप्तस्य पौत्रीम्, ····गोत्रस्य ····शर्मणः / वर्मणः /

वर कहे—**ॐ स्वस्ति। ॐ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा** 

प्रतिगृह्णातु।

इसके बाद कन्यादाता वरसे कहे— ॐ यस्त्वया धर्मश्चरितव्यः सोऽनया सह।

धर्मे चार्थे च कामे च त्वयेयं नातिचरितव्या॥ वर कहे—नातिचरामि।

कोऽदात् कस्माऽअदात् कामोऽदात् कामायादात्।

कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामैतत्ते॥

इसी क्रमसे कन्याप्रदाता और वर अपने-अपने वाक्योंको तीन बार कहें।

प्रार्थना—

इसके बाद कन्यादाता हाथमें पुष्प-अक्षत लेकर वरसे निम्नलिखित

प्रार्थना करे—

गौरीं कन्यामिमां विप्र यथाशक्ति विभूषिताम्। गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्ता विप्र समाश्रय॥ कन्ये ममाग्रतो भूयाः कन्ये मे देवि पार्श्वयोः।

कन्ये मे पृष्ठतो भूयाः त्वद्दानान्मोक्षमाप्नुयात्।। मम वंशकुले जाता यावद् वर्षाणि पालिता तुभ्यं वर मया दत्ता पुत्रपौत्रप्रवर्धिनी॥

कन्यादानसांगता— कन्यादाता निम्न संकल्पपूर्वक सुवर्ण दक्षिणा और गो–िमथुन

अथवा निष्क्रयद्रव्य वरको दे।

ॐ अद्य कृतैतत्कन्यादानकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थम् इदं
सुवर्णदक्षिणाद्रव्यं गोमिथुनं च ""गोत्राय ""शर्मणे/वर्मणे/
गुप्ताय वराय तुभ्यमहं सम्प्रददे।

वर कहे—'ॐ स्वस्ति'।

# गौप्रार्थना—

इसके बाद हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर गौकी प्रार्थना करे-या विश्वस्याघौघनाशिनी। यज्ञसाधनभूता

विश्वरूपधरो देव: प्रीयतामनया

भूयसीदक्षिणाका संकल्प-

इसके बाद कन्यादाता निम्न मन्त्र बोलकर भूयसीदक्षिणाका

संकल्प करे-

ॐ अद्य कृतस्य कन्यादानकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तन्मध्ये

न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं यथोत्साहां भूयसीदक्षिणां विभज्य नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमहमुत्सृजे।

इसके बाद कन्यापितासे प्रदान की हुई कन्याको वर ग्रहणकर

निम्न मन्त्रसे कन्याका नाम उच्चारण करता हुआ उसे अग्निवेदीके समीप ले जाय—

ॐ यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनु पवमानो वा। हिरण्यपणीं वैकर्णः स त्वा मन्मनसां करोतु। श्री अमुकी देवीति।

दृढ़पुरुषस्थापन-

वेदीकी दक्षिण दिशामें जलसे पूर्ण कलश एक दृढ़ मनुष्यके

कन्धेपर रखे। वह मनुष्य कन्धेपर रखकर चुपचाप तबतक खड़ा रहे,

जबतक कि अभिषेक न हो जाय। परस्पर निरीक्षण—

इसके बाद कन्याका पिता कहे—परस्परं समीक्षेथाम्।

वर निम्न मन्त्रोंका पाठ करे और वधूको देखे— ॐ अघोरचक्षुरपतिघ्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः।

वीरसूर्देवकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ १॥

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः। तृतीयोऽग्निष्टे

पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः॥२॥

सोमोऽददद् गन्धर्वाय गन्धर्वोऽददग्नये। रियं

पुत्राँश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम्।। ३।।

सा नः पूषा शिवतमामैरय सा न ऊरू उशती विहर।

यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपं यस्यामु कामा बहवो निविष्ट्यै॥४॥

इस तरह वर और कन्या एक-दूसरेको देखें।

इसके बाद वर-कन्या दोनों अग्निकी तीन प्रदक्षिणा<sup>१</sup> कर अग्निके

पश्चिम तरफ कुशके आसनपर अथवा चटाईपर वर अपने<sup>२</sup> दक्षिण भागमें वधूको बिठाकर स्वयं बैठे और निम्न संकल्पकर कन्याग्रहण-

दोषनिवृत्तिके निमित्त गोदान करे—

संकल्प— ॐ अद्य ""गोत्र: ""शर्मा / वर्मा / गुप्तोऽहं कन्याग्रहणदोष-

निवृत्त्यर्थं शुभफलप्राप्त्यर्थं च इदं गोनिष्क्रयीभूतं द्रव्यं रजतं चन्द्रदैवतं यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दातुमुत्सृज्ये॥

द्रव्य ब्राह्मणको दे दे। ब्राह्मण 'ॐ स्वस्ति' बोले।

आचार्यवरण—

इसके बाद वर हवनमें आचार्यकर्म करनेके लिये आचार्यका वरण १. यहाँ अग्निकी तीन परिक्रमा करनेमें प्रमाण यह है कि तीन परिक्रमा तो बिना किसी

मन्त्र पाठके चुपचाप कराना चाहिये। शेष चार आगे लाजाहोमके समय करायी जायेगी। ऐसे सब मिलकर अग्निकी सात परिक्रमा होती हैं। २. सीमन्ते च विवाहे च तथा चातुर्ध्यकर्मणि। मखे दाने व्रते श्राद्धे पत्नी दक्षिणतो भवेत्॥

सम्प्रदाने भवेत् कन्या घृतहोमे सुमङ्गली। वामभागे भवेद्भार्या पत्नी चातुर्थ्यकर्मणि॥ व्रतबन्धे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने। व्रतदाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे॥ सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा। अभिषेके विप्रपादक्षालने चैव वामतः॥

विवाहहोम

बोले— ॐ अद्य कर्तव्यविवाहहोमकर्मणि आचार्यकर्मकर्तुम् एभिर्वरणद्रव्यैः""गोत्रं""शर्माणं ब्राह्मणम् आचार्यत्वेन भवन्तमहं

वृणे। आचार्यके हाथमें वरणसामग्री दे। आचार्य कहे—स्वस्ति, वृतोऽस्मि। आचार्यकी प्रार्थना—

आचार्यकी प्रार्थना—

वर निम्न मन्त्र बोलकर आचार्यसे प्रार्थना करे—

आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः।

तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्नाचार्यो भव सुव्रत॥ ब्रह्मवरण—

इसके बाद हाथमें वरणसामग्री और जल-अक्षत लेकर ब्रह्माके वरणके लिये निम्न संकल्पवाक्य बोले— ॐ अद्य कर्तव्यविवाहहोमकर्मणि कृताऽकृताऽवेक्षणरूप-

ब्रह्मकर्मकर्तुम् एभिर्वरणद्रव्यैः ""गोत्रं ""शर्माणं ब्राह्मणं ब्रह्मत्वेन भवन्तमहं वृणे। ब्रह्माके हाथमें वरणसामग्री प्रदान करे।

ब्रह्मा कहे—वृतोऽस्मि।

ब्रह्माकी प्रार्थना— हाथमें पुष्प-अक्षत लेकर ब्रह्मासे प्रार्थना करे—

यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोकिपतामहः। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् ब्रह्मा भव द्विजोत्तम॥

ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ कुशकण्डिका—

पूर्वनिर्मित पंचभूसंस्कारसे सम्पन्न वेदीपर हवनके लिये कुशकण्डिका

करे। [ कुशकण्डिकाकी विधि पृ० सं० ५६ में दी गयी है, तदनुसार सम्पन्न करे।]

पात्रासादन—

विवाहमें हवनसम्बन्धी सभी सामग्रियोंके अतिरिक्त अन्य उपयोगी विशेष विवाह-सामग्री-सम्भारको भी यथास्थान स्थापित करना चाहिये।

यथा-

शमीके पत्ते मिले हुए धानका लावा, दृढ़ पत्थर, कुमारीका भ्राता, शूर्प, दृढ़ पुरुष, आलेपन द्रव्य आदि।

हवनविधान

हवनसे पूर्व अग्निका ध्यान तथा गन्धाक्षतसे उसकी पूजा कर ले।

दाहिना घुटना जमीनमें टिकाकर स्रुवामें घृत लेकर निम्न मन्त्रोंसे

आहुतियाँ प्रदान करे तथा उस समय ब्रह्मा कुशासे हवनकर्ताका स्पर्श किये रहे। (ब्रह्मणान्वारब्ध)

होम करते समय स्रुवेमें बचा हुआ घी प्रोक्षणीपात्रमें डालते जाना चाहिये। सर्वप्रथम आघाराज्यसम्बन्धी चार आहुतियाँ दे।

आघाराज्यहोम—

मम॥१॥ ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदिमन्द्राय न मम॥२॥

ये आघारसंज्ञक होम हैं। ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम॥१॥

ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम॥२॥ ये दोनों आहुतियाँ आज्यभागसंज्ञक हैं। महाव्याहृतिहोम—

ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये न मम॥१॥

ॐ प्रजापतये (यह मनसे कहे) स्वाहा, इदं प्रजापतये न

ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे न मम॥२॥

ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम॥३॥ इन तीन आहुतियोंकी महाव्याहृति संज्ञा है।

सर्वप्रायश्चित्तहोम—

ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव

यासिसीष्ठाः। यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषा७ंसि प्र

मुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा॥

इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥१॥

ॐ स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो

व्युष्टौ। अव यक्ष्व नो वरुण एं रराणो वीहि मृडीक एं सुहवो न एधि स्वाहा॥

इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥२॥

अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषजः स्वाहा॥ इदमग्नयेऽयसे न मम॥ ३॥

तेभिर्नो ऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा॥ स्वर्केभ्यश्च न मम॥४॥

इदं वरुणायादित्यायादितये न मम॥५॥ ये पाँच आहुतियाँ प्रायश्चित्तसंज्ञक हैं।

राष्ट्रभृत्-होम—

बारह राष्ट्रभृत् हवन करे—

ॐ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि।

🕉 ये ते शतं वरुण ये सहस्त्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः।

इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्ध्यः ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम७ं श्रथाय।

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा॥

इसके बाद ब्रह्मासे अन्वारब्धके विना ही निम्नलिखित मन्त्रोंसे

ॐ ऋताषाडृतधामाऽग्निर्गन्थर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै

स्वाहा वाट्।

इदमृतासाहे ऋतधाम्नेऽग्नये गन्धर्वाय न मम॥१॥ ॐ ऋताषाडृतधामाऽग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदो नाम

ताभ्यः स्वाहा।

इदमोषधीभ्योऽप्सरोभ्यो मुद्भ्यो न मम॥२॥ ॐ स ९ हितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं

पातु तस्मै स्वाहा वाट्।

आयुवो नाम ताभ्यः स्वाहा।

इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य आयुभ्यो न मम॥४॥

तस्मै स्वाहा वाट्।

भेकुरयो नाम ताभ्यः स्वाहा।

इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यो न मम॥६॥ तस्मै स्वाहा वाट्।

ॐ इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वस्तस्यापोऽप्सरस ऊर्जो

नाम ताभ्यः स्वाहा। इदमद्भ्योऽप्सरोभ्य ऊरभ्यों न मम॥ ८॥

स्वाहा वाट्।

इदं स १ हिताय विश्वसाम्ने सूर्याय गन्धर्वाय न मम॥ ३॥

ॐ स < हितो विश्वसामा सूर्यो गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस

ॐ सुषुम्णः सूर्यरिश्मश्चन्द्रमा गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु

इदं सुषुम्णाय सूर्यरश्मये चन्द्रमसे गन्धर्वाय न मम॥५॥ ॐ सुषुम्णः सूर्यरिश्मश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो

ॐ इषिरो विश्वव्यचा वातो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु इदिमिषिराय विश्वव्यचसे वाताय गन्धर्वाय न मम।। ७।।

ॐ भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै

37८

इदं भुज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्वाय न मम॥ ९॥ ॐ भुज्युः सुपर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसस्तावा

नाम ताभ्यः स्वाहा। इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यस्तावाभ्यो न मम॥ १०॥ ॐ प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु

ॐ प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वः स न इदं ब्रह्मक्षत्रं तस्मै स्वाहा वाट्।

इदं प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गन्धर्वाय न मम॥ ११॥ ॐ प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्यप्सरस एष्टयो नाम ताभ्यः स्वाहा।

इदमृक्सामभ्योऽप्सरोभ्य एष्टिभ्यो न मम॥ १२॥ जयासंज्ञक होम— इसके बाद निम्नलिखित तेरह मन्त्रोंसे आहुति प्रदान करे—

ॐ चित्तं च स्वाहा, इदं चित्ताय न मम॥१॥ ॐ चित्तिश्च स्वाहा, इदं चित्त्यै न मम॥२॥ ॐ आकूतं च स्वाहा, इदमाकूताय न मम॥३॥

ॐ आकूतिश्च स्वाहा, इदमाकूत्यै न मम॥४॥ ॐ विज्ञातश्च स्वाहा, इदं विज्ञाताय न मम॥५॥

🕉 विज्ञातिश्च स्वाहा, इदं विज्ञातये न मम॥६॥

ॐ मनश्च स्वाहा, इदं मनसे न मम॥७॥ ॐ शक्वरीश्च स्वाहा, इदं शक्वरीभ्यो न मम॥८॥

ॐ दर्शश्च स्वाहा, इदं दर्शाय न मम॥९॥ ॐ पौर्णमासं च स्वाहा, इदं पौर्णमासाय न मम॥१०॥

ॐ बृहच्च स्वाहा, इदं बृहते न मम॥ ११॥ ॐ रथन्तरं च स्वाहा, इदं रथन्तराय न मम॥ १२॥

ॐ प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृष्णे प्रायच्छदुग्रः पृतना जयेषु।

प्रजापतये न मम॥ १३॥

इसके बाद प्रणीताके जलका स्पर्श करे और अपने ऊपर छिड़के।

उसके लिये मन्त्र बोले—

यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवति वारणम्। तथा देवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिणा।

तथा देवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिणा॥ अभ्यातान होम—

इसके बाद निम्नलिखित अट्ठारह मन्त्रोंसे अभ्यातानसंज्ञक होम

करे। ॐ अग्निर्भूतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्

अर्ग आग्नमूतानामावपातः स मावत्वास्मन् ब्रह्मण्यास्मन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्या७ं स्वाहा, इदमग्नये भूतानामधिपतये न मम॥१॥

इदमग्नय भूतानामाधपतय न मम॥ १॥ ॐ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स माऽवत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा,

इदिमन्द्राय ज्येष्ठानामिधपतये न मम।। २।। ॐ यमः पृथिव्या अधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्याॐ स्वाहा। इदं यमाय पृथिव्या अधिपतये न मम\*॥ ३॥

यहाँ पुनः प्रणीताके जलका स्पर्श करे तथा यथा बाणप्रहाराणां इत्यादि मन्त्रसे अपने ऊपर जल छिड़कें।

अ वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्

क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा। इदं वायवेऽन्तरिक्षस्याधिपतये न मम॥४॥

\* इस मन्त्रकी आहुतिके अनन्तर स्रुवाके अवशिष्ट अंशका त्याग प्रोक्षणीमें न कर किसी अन्य पात्रमें करना चाहिये। जैसा कि कहा है—यमाय दक्षिणे त्याग ऐशान्यां रौद्र

एव च। दक्षिणाग्नेययोर्मध्ये पितृत्यागो विधीयते। एष त्यागोऽन्यपात्रे स्यात् प्रोक्षणीष्वन्य एव हि॥ ॐ सूर्यो दिवोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा। इदं सूर्याय दिवोऽधिपतये न मम॥५॥

ॐ चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ स्वाहा। दृदं चन्द्राम्ये नथुनुणणण्डिणातुरो न गण्य १६॥

इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये न मम।। ६।। ॐ बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा।

इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये न मम॥७॥ ॐ मित्रः सत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्

क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा। इदं मित्राय सत्यानामधिपतये न मम॥८॥

इद । मत्राय सत्यानामायपतय न मम ॥ ८ ॥ ॐ वरुणोऽपामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहृत्या७ं स्वाहा ।

इदं वरुणायापामधिपतये न मम॥ ९॥ ॐ समुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्

क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा। इदं समुद्राय स्त्रोत्यानामधिपतये न मम॥ १०॥

३५ सनुद्राय स्त्रात्वासामाययसय समा ५०॥ ॐ अन्नः साम्राज्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ स्वाहा॥

इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये न मम॥ ११॥ ॐ सोम ओषधीनामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्

क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या ऐ स्वाहा। इदं सोमायौषधीनामधिपतये न मम॥ १२॥

ॐ सविता प्रसवानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा।

इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये न मम॥ १३॥

ॐ रुद्रः पशूनामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा।

इदं रुद्राय पशूनामधिपतये न मम॥ १४॥

इदं त्वष्ट्रे रूपाणामधिपतये न मम॥ १५॥

इदं विष्णवे पर्वतानामधिपतये न मम॥ १६॥

इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्यो न मम॥ १७॥

स्ततामहेभ्यो न मम॥ १८॥

आज्यहोम—

इदमग्नये न मम॥१॥

प्रक्षालित करे।

\* विवाहसंस्कार-प्रयोग **\*** 

इसके बाद प्रणीताके जलसे दाहिने हाथकी पाँचों अंगुलियोंको

ॐ त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्

ॐ विष्णुः पर्वतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्

ॐ मरुतो गणानामधिपतयस्ते मावन्त्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्

ॐ पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहाः। इह मावन्त्वस्मिन्

पुनः प्रणीताके जलसे दाहिने हाथकी अंगुलियोंको प्रक्षालित करे।

ॐ अग्निरेतु प्रथमो देवतानाः सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु मृत्युपाशात्।

ॐ इमामग्निस्त्रायतां गार्हपत्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः।

तदयः राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयः स्त्री पौत्रमघन्नरोदात्स्वाहा॥

क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा।

क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा।

क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या७ं स्वाहा।

ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां

देवहूत्या ७ स्वाहा। इदं पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्य-

निम्नलिखित पाँच मन्त्रोंसे घीकी पाँच आहुति दे—

अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमभिविबुध्यतामियः

स्वाहा। इदमग्नये न मम॥ २॥ ॐ स्वस्ति नो अग्ने दिव आ पृथिव्या विश्वानि धेह्ययथा

यजत्र। यदस्यां मिह दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रः स्वाहा। इदमग्नये न मम॥ ३॥ ॐ सुगं नु पन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मध्ये ह्यजरन्न आयुः।

अपैतु मृत्युरमृतन्न आगाद्वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु स्वाहा। इदं वैवस्वताय न मम॥४॥

पुनः प्रणीताके जलसे दाहिने हाथकी पाँचों अंगुलियोंका प्रक्षालन करे।

अन्तःपट हवन<sup>१</sup>—

अन्तः पट हवन — वर-वधू और अग्निके बीचमें कपड़ा तानकर आगे कहे गये पन्तको सन्तर्भे रक्तासणकर होता आहति है। अर्थात यह आहति

मन्त्रको मनमें उच्चारणकर होता आहुति दे। अर्थात् यह आहुति मृत्युदेवताके लिये है, इसको वर-कन्या न देखने पायें, इसलिये अग्नि

मृत्युद्वताक । लय ह, इसका वर-कन्या न दखन पाय, और वर-कन्याके बीचमें कपड़ा ताननेका विधान है। मन्त्र—

ॐ परं मृत्यो ऽअनुपरे हि पन्थां यस्तेऽ अन्य इतरो देवयानात्। चक्षुष्मते शृण्वते ब्रवीमि मा नः प्रजाः रीरिषो मोत वीरान् स्वाहा। इदं मृत्यवे न मम॥५॥

तदनन्तर अन्त:पट हटाकर **'यथा बाणप्रहाराणां०-'** मन्त्रसे प्रणीताके जलका स्पर्श करे।<sup>२</sup>

**लाजाहोम<sup>३</sup>—** पूर्वोक्त होम करनेके पश्चात् लाजाहोमका विधान है। इसका क्रम

१. मृत्योर्होमन्तु यः कुर्यादन्तर्धानं विना वरः । अशुभं जायते तस्य दम्पत्योरल्पजीवनम्॥ २. राजस्थानकी परम्परामें इस समय वरपक्षीय और कन्यापक्षीय पुरोहित क्रमसे शास्त्रोच्यार करते हैं तथा चॅंतरीरोपण करते हैं।

शाखोच्चार करते हैं तथा चँवरीरोपण करते हैं। ३. भृष्टव्रीहिर्भवेल्लाजा: शमीपालाशमिश्रिता:। ताभिर्होमं वधू: कुर्यात्पतिभ्रातृसहाऽग्रया॥ फिर उन खीलोंके चार भाग करे। उनमेंसे एक-एक भागको अलग-अलग अंजलिसे कन्याकी अंजिलमें डाले। कन्या अपनी अंजिलमें प्राप्त खीलोंसे तीन बार आहुति दे। निम्न मन्त्रसे अंजिलमें रखे लावामेंसे तृतीयांश लावा अग्निमें

यह है कि वधूको आगे करके वर पूर्वमुख खड़ा हो, वरकी अंजलिपर

वधूकी अंजलि रखे। इस समय वधूका भ्राता घृत लगे हुए शमीपत्र,

पलाशमिश्रित धानका लावा (खील)-को एक शूर्प (सूप)-में रख दे,

हवन कर दे— ॐ अर्यमणं देवं कन्याऽऽग्निमयक्षत। स नो अर्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः स्वाहा, इदमर्यम्णे न मम॥१॥

निम्न मन्त्रसे अंजलिमें बचे लावासे आधा लावा होम करे— ॐ इयं नार्युपब्रूते लाजानावपन्तिका। आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा॥ इदमग्नये न मम॥ २॥

निम्न मन्त्रसे अंजलिमें स्थित सम्पूर्ण लावाका होम कर दे— ॐ इमाँल्लाजानावपाम्यग्नौ समृद्धिकरणं तव। मम तुभ्यं च

संवननं तदिग्निरनुमन्यतामियः स्वाहा॥ इदमग्नये न मम॥ ३॥ इस प्रकार प्रथम भागकी तीन आहुतियाँ पूर्ण होती हैं।

सांगुष्ठहस्तग्रहण— इसके अनन्तर वर वधूका अंगुष्ठसहित दाहिना हाथ पकड़कर

निम्नलिखित मन्त्रोंको पढ़े—
ॐ गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः।
भगो ऽअर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यन्वाऽदुर्गार्हपत्याय देवाः॥१॥

ॐ अमोऽहमस्मि सा त्वः सा त्वमस्यमोऽहम्। सा माहमस्मि ऋक् त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम्॥२॥

ॐ तावेवि विवहावहै सह रेतो दधावहै। प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहुन्॥३॥

#### ॐ ते सन्तु जरदष्टयः सं प्रियौ रोचिष्णू सुमनस्यमानौ। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतः शृणुयाम शरदः शतम्॥४॥

## अश्मारोहण—

इसके बाद अग्निके उत्तर पूर्वमुख बैठी हुई वधूका पहलेसे रखे हुए पत्थरपर वर दाहिना पैर रखवाये<sup>१</sup> और निम्नलिखित मन्त्र पढ़े—

# ॐ आरोहेममश्मानमश्मेव त्वः स्थिरा

अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायतः॥

गाथागान—

वधूके पत्थरपर पैर रखे रहनेपर ही वर निम्नलिखित गाथा<sup>२</sup> का

गान करे—

यस्यां भूतः समभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत्। तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः॥

१. वर अपने बाँयें हाथसे वधूके दाहिने पैरको शिलापर मन्त्रोच्चारणपूर्वक रखवाये। वरस्तु वामहस्तेन वधूपादं च दक्षिणम् । शिलामारोहयेत्प्राज्ञो मन्त्रोच्चारणपूर्वकम् ॥

कन्या दोनों पैर शिलापर न रखे, ऐसा करनेसे शक्तिरूपी शिला (शिल) और शिवरूप शिलापित (लोढा)-के रुष्ट होनेसे कन्या विधवा होती है।

शक्तिरूपा शिला प्रोक्ता शिवरूप: शिलापित: । तत्राङ्गष्ठद्वयस्पर्शात्कन्या तु विधवा भवेत्॥

२. गाथागान— राघवेन्द्रे यथा सीता विनता कश्यपे यथा। पावके च यथा स्वाहा तथा त्वं मिय भर्तरि॥ अनिरुद्धे यथैवोषा दमयन्ती नले यथा। अरुन्धती वसिष्ठे च तथा त्वं मयि भर्तरि॥

मन्दोदरी रावणे च रामे यद्वतु जानकी। पाण्डुराजे यथा कुन्ती तथा त्वं मिय भर्तरि॥ अत्रौ यथाऽनसूया च जमदग्नौ च रेणुका । श्रीकृष्णे रुक्मिणी यद्वत्तथा त्वं मयि भर्तरि ॥ शम्बरे तपनी यद्वद् दुष्यन्ते च शकुन्तला। मेरुदेवी यथा नाभौ तथा त्वं मयि भर्तरि॥ रेवती बलभद्रे च साम्बे च लक्ष्मणा यथा। रुक्मिसुता कृष्णपुत्रे तथा त्वं मयि भर्तरि॥ जानकी च यथा रामे उर्मिला लक्ष्मणे यथा। कुशे कुमुद्वती यद्वत् तथा त्वं मयि भर्तरि॥

🕉 सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनीवती।

यां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः।

सुदक्षिणा दिलीपे तु वसुदेवे च देवकी। लोपामुद्रा यथाऽगस्त्ये तथा त्वं मयि भर्तरि॥

शन्तनौ च यथा गङ्गा सुभद्रा च यथार्जुने । धृतराष्ट्रे च गान्धारी तथा त्वं मयि भर्तरि ॥

गौतमे च यथाऽहल्या द्रौपदी पाण्डवेषु च। यथा बालिनि तारा च तथा त्वं मयि भर्तरि॥

तथा अग्निको एक प्रदक्षिणा करें। उस समय निम्न मन्त्र पढ़ें—

ॐ तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु ना सह।

पुनः पतिभ्यो जायां दाऽग्ने प्रजया सह॥

तदनन्तर आगे वधू एवं पीछे वर होकर एक साथ प्रणीता, ब्रह्मा

इसके बाद अग्निके पश्चिम खड़े होकर पूर्वके समान द्वितीय तथा तृतीय भागसे तीन-तीन बार लाजाहोम, अँगूठेके साथ हस्तग्रहण, अश्मा-

रोहण, गाथागान और अग्निकी प्रदक्षिणा करें और यह सब दो बार और करें, इस प्रकार तीन बार करनेसे नौ लाजाहुति, तीन बार हस्तग्रहण, तीन बार अश्मारोहण और तीन बार गाथागान हो जाता है।

अवशिष्ट लाजाहोम—

सूपमें खीलोंका जो चौथा भाग बचा रहता है, कन्याके भ्राताद्वारा सूपके कोणकी तरफसे कन्याकी अंजलिमें दिये हुए उस बचे हुए

लावासे कन्या (वधू) निम्न मन्त्र बोलकर एक बारमें सम्पूर्ण हवन करे—

ॐ भगाय स्वाहा, इदं भगाय न मम। चौथी परिक्रमा—

तदनन्तर आगे वर पीछे वधू होकर चौथी परिक्रमा करे।

प्राजापत्य हवन—

पुनः बैठकर ब्रह्मासे अन्वारब्ध होकर घीसे निम्न मन्त्र बोलकर

हवन करे तथा स्रुवमें बचे हुए घीको प्रोक्षणीपात्रमें छोड़े-ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम॥

सप्तपदी

प्राजापत्य होमके अनन्तर अग्निके उत्तरकी ओर ऐपनसे उत्तरोत्तर सात मण्डल बनाये या लावाका सात पुंज रखकर वर वधूको सप्तपदका क्रमण कराये अर्थात् वधूका दाहिना पैर अपने दाहिने हाथसे ॐ एकमिषे विष्णुस्त्वा नयतु॥ १॥ हे सखे! पहले मण्डलमें तुम अपना दाहिना पग रखो, इससे

उस मण्डलपर रखवाये। प्रथम मण्डलपर पैर रखवानेपर वर कहे—

तुम्हारे मनोभिलिषत फलोंको भगवान् विष्णु तुम्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार वरके प्रोत्साहित वचनको सुनकर वधू अपने आनन्दको

प्रकट करती हुई प्रथम मण्डलमें पैर रखते ही नम्र प्रार्थनारूप प्रतिज्ञा करके कहती है—

धनं धान्यं च मिष्टान्नं व्यञ्जनाद्यं च यद् गृहे। मदधीनं हि कर्तव्यं वधराद्ये पदेऽबवीत॥

मद्धीनं हि कर्तव्यं वधूराद्ये पदेऽब्रवीत्।। अर्थात् धन, धान्य, अन्नादि मधुर व्यञ्जन आदि जो आपके घरमें

हैं, वे सब आप मेरे अधीन करें, ताकि उन पदार्थींसे मैं सास-श्वसुर,

अतिथि, परिजन, सेवकादिकी यथार्थ सेवा कर सकूँ। पुन: वर कहता है—

ॐ द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु॥ २॥ हे स्रवे। ट्रस्टे मण्डलमें तम टाइन

हे सखे! दूसरे मण्डलमें तुम दाहिना पग रखो, इससे तुम्हारे शरीरादिमें भगवान् विष्णु सुन्दर बल उत्पन्न करेंगे।

प्रकट करती हुई वरसे दूसरी प्रार्थना करती है— कुटुम्बं रक्षयिष्यामि ते सदा मञ्जुभाषिणी।

इस प्रकार वरके द्वारा आनन्दित की गयी वधू अपने आदरको

कुटुम्बं रक्षयिष्यामि ते सदा मञ्जुभाषिणी। दुःखे धीरा सुखे हृष्टा द्वितीये साऽब्रवीद्वरम्॥

मैं आपके कुटुम्बको पुष्ट करती हुई उसका पालन करूँगी। सदा मीठे वचन बोलनेवाली रहूँगी। कभी कटु वचन नहीं बोलूँगी। यदि कोई

दुःख आ पड़े, तो उसमें धैर्य धारण करके रहूँगी अर्थात् आपके सुखमें सुखी और दुःखमें दुखी रहूँगी।

यह सुनकर वर तृतीय पद क्रमण करनेके लिये कहता है—

## ॐ त्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्त्वा नयतु॥ ३॥

हे सखे! तीसरे मण्डलमें तुम अपना पग रखो, इससे भगवान्

विष्णु विशेष रूपसे तुम्हारे धनकी वृद्धि करेंगे। यह सुनकर वधू तीसरी प्रार्थना करती है—

पतिभक्तिरता नित्यं क्रीडिष्यामि त्वया सह।

## त्वदन्यं न नरं मंस्ये तृतीये साऽब्रवीदिदम्॥

पतिपरायणा होकर मैं सदा तुम्हारे साथ विहार करूँगी। अन्य किसी पुरुषका मनसे भी चिन्तन नहीं करूँगी।

वधूकी इस प्रकार प्रार्थना सुननेके बाद वर पुन: चौथा पद क्रमण

कराते हुए कहता है— ॐ चत्वारि मायोभवाय विष्णुस्त्वा नयतु॥४॥

हे सखे! चौथे मण्डलमें तुम दाहिना पग रखो, इससे भगवान्

विष्णु तुम्हारे लिये सभी सुखोंको उत्पन्न करेंगे। इसपर वधू वरसे चौथी प्रार्थना करती है—

लालयामि च केशान्तं गन्धमाल्यानुलेपनैः। काञ्चनैर्भूषणैस्तुभ्यं तुरीये साऽब्रवीद्वरम्॥

मैं आपके चरणोंसे लेकर सिरके केशोंपर्यन्त सर्वांगकी सेवा गन्ध, पाल्य अनलेपन और सवर्णादि आभूषणोंसे शंगार करती हुई सदा ही

माल्य, अनुलेपन और सुवर्णादि आभूषणोंसे शृंगार करती हुई सदा ही आपसे स्नेह करती रहूँगी। वधूकी इस चौथी प्रार्थनाको सुनकर वर पुन: कहता है—

ॐ पञ्च पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु ॥ ५ ॥ हे सखे! पाँचवें मण्डलमें तुम अपना दाहिना पग रखो, इससे

भगवान् विष्णु तुम्हारे गौ आदि पशुओंकी वृद्धि करेंगे। वरके इस वाक्यको सुनकर अपने आनन्दको प्रकट करती हुई वधू

वरसे पाँचवीं प्रार्थना करती है—

मैं आपकी मंगलकामनाके लिये अपनी सिखयोंके सिहत गौरीकी

#### सखीपरिवृता नित्यं गौर्याराधनतत्परा। त्विय भक्ता भविष्यामि पञ्चमे साऽब्रवीद्वरम्॥

यह सुनकर वर पुन: कहता है— ॐ षड् ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु॥६॥

आराधनामें तत्पर रहती हुई आपमें ही भक्ति-भाव करती रहूँगी।

हे सखे! छठे मण्डलमें तुम अपना पग रखो, इससे भगवान् विष्णु

तुमको ऋतुओंका उत्तम समय प्राप्त करायेंगे।

यह सुनकर कन्या वरसे यह प्रार्थना करती है-

यज्ञे होमे च दानादौ भवेयं तव वामतः।

यत्र त्वं तत्र तिष्ठामि पदे षष्ठेऽब्रवीद्वरम्॥ यज्ञ, होम, दानादिकोंके देनेमें आप जहाँ रहेंगे, वहीं मैं आपकी

सेवामें स्थित रहूँगी।

सातवें मण्डलमें पैरके रखनेपर वर वधूसे यह कहता है-ॐ सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयतु।। ७।। हे सखे! सातवें मण्डलमें तुम अपना पग रखो, इस पग रखनेमें

तुम पृथिवी आदि सातों लोकोंका सुख भोगनेवाली और सदा हमारी आज्ञाकारिणी रहो। तुम्हें भगवान् विष्णु सातों लोकोंके सुखभोग प्रदान

करें और हमारेमें ही प्रीति रखनेवाली पतिव्रता बना दें। इस प्रकार वरसे प्रोत्साहित की गयी वधू अपने आनन्दको प्रकट करती हुई वरसे सातवाँ वचन यह कहती है—

सर्वेऽत्र साक्षिणो देवा मनोभावप्रबोधिनः। वञ्चनं न करिष्यामि सप्तमे सा पदेऽब्रवीत्॥

मेरी इन प्रतिज्ञाओं में अन्तर्यामी देवगण साक्षी रहें, मैं कभी आपको वंचना नहीं करूँगी।

इन सात मण्डलोंमें क्रमसे वधूके दक्षिण पाद रखनेसे सातकी

कन्यामें दारात्वभाव निश्चित हो जाता है। सप्तपदीके श्लोक

गणना होती है, वामपादकी नहीं। यही सप्तपदी है। इस सप्तपदीसे

कन्या और वरके द्वारा कहे जानेवाले अन्य श्लोक भी उपलब्ध

होते हैं। उन्हें यहाँ दिया जा रहा है। कन्याके पक्षके पुरोहित तथा

वरपक्षके पुरोहितद्वारा इन्हें सुनाना चाहिये। कन्याके सात वाक्य हैं।

कन्याके सात वचन—

तीर्थव्रतोद्यापनयज्ञदानं मया सह त्वं यदि कान्त कुर्याः।

वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी॥१॥

कन्या कहती है कि हे कान्त! तीर्थ, व्रत, उद्यापन, यज्ञ, दान

आदि सभी धर्मकार्य आप मेरे साथ करें तो मैं आपकी वामांगी बनूँगी,

यह कन्याका पहला वचन है॥१॥

हव्यप्रदानैरमरान् पितृंश्च कव्यप्रदानैर्यदि पूजयेथाः।

वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं द्वितीयम्॥२॥ यदि आप हिवष्यान्न देकर देवताओंकी, कव्य देकर पितरोंकी

पूजा करें, तो मैं आपके वामांगमें आऊँगी, यह कन्याका दूसरा वचन है॥२॥

कुटुम्बरक्षाभरणं यदि त्वं कुर्याः पशूनां परिपालनं च। वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयम्।। ३।।

यदि आप परिवारकी रक्षा और पशुओंका पालन करें तो मैं

आपके वामांगमें आऊँगी, यह कन्याका तृतीय वचन है॥३॥ आयं व्ययं धान्यधनादिकानां दृष्ट्वा निवेशं प्रगृहं विदध्याः।

वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थम्॥४॥ यदि आप आय-व्यय और धान्यको भरकर गृहस्थीको सम्हालें,

वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च पञ्चमम्॥५॥ यदि आप देवालय, बाग, कूप, तडाग, बावली आदि बनवाकर पूजा करें तो मैं आपके वामांगमें आऊँगी, यह कन्याका पंचम वाक्य

देवालयारामतडागकूपवापी विदध्या यदि पूजयेथाः।

है॥५॥ देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा यदा विदध्याः क्रयविक्रये त्वम्।

वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च षष्ठम्॥६॥ यदि आप अपने नगरमें अथवा किसी अन्य शहरमें जाकर वाणिज्य-व्यवसाय करें तो मैं आपके वामांगमें आऊँगी, यह कन्याका

षष्ठ वाक्य है॥६॥

न सेवनीया परिकीयजाया त्वया भवे भाविनिकामिनीश्च।

वामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्यावचनं च सप्तमम्॥७॥ यदि आप किसी परायी स्त्रीका स्पर्श न करें, क्योंकि मैं आपके

मनको लुभानेवाली कामिनीके रूपमें हूँ। तब मैं आपके वामांगमें आऊँगी, यह कन्याका सप्तम वाक्य है।

#### वरके कथनीय पाँच वचन—

कन्याके उपर्युक्त सात वचन कहनेपर वर भी पाँच वचन कहता

#### है। जो निम्नलिखित हैं— क्रीडाशरीरसंस्कारसमाजोत्सवदर्शनम्

हास्यं परगृहे यानं त्यजेत् प्रोषितभर्तृका॥१॥ जबतक मैं घर पर रहूँ, तबतक तुम क्रीडा, आमोद-प्रमोद करो, शरीरमें उबटन, तेल लगाकर चोटी गूँथो, सामाजिक उत्सवोंमें जाओ,

हँसी-मजाक करो, दूसरेके घर सखी-सहेलीसे मिलने जाओ, परंतु जब मैं घरपर न रहूँ, परदेसमें रहूँ, तब इन सभी व्यवहारोंको छोड़ देना

चाहिये॥१॥

## विष्णुर्वेश्वानरः साक्षी ब्राह्मणज्ञातिबान्धवाः ।

#### पञ्चमं ध्रुवमालोक्य ससाक्षित्वं ममागताः॥२॥

विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय भाई-बन्धु और पाँचवें ध्रुव

(ध्रुवतारा)—ये सभी मेरे साक्षी हैं॥२॥

#### तव चित्त मम चित्ते वाचा वाच्यं न लोपयेत्।

#### व्रते मे सर्वदा देयं हृदयस्थं वरानने॥३॥

ने सम्पत्ति। उसमे जिस्से अस्तरम् सम्बं असम जिस

हे सुमुखि! हमारे चित्तके अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना

चाहिये। अपनी वाणीसे मेरे वचनोंका उल्लंघन नहीं करना चाहिये। जो कुछ मैं कहूँ, उसको सदा अपने हृदयमें रखना चाहिये। इस प्रकार

तुम्हें मेरे पातिव्रत्यका पालन करना चाहिये॥३॥

#### मम तुष्टिश्च कर्तव्या बन्धूनां भक्तिरादरात्।

## ममाज्ञा परिपाल्यैषा पातिव्रतपरायणे॥४॥

## मुझे जिस प्रकार सन्तोष हो, वही कार्य तुम्हें करना चाहिये।

हमारे भाई-बन्धुओंके प्रति आदरके साथ भक्ति-भाव रखना चाहिये। हे पातिव्रतधर्मका पालन करनेवाली! मेरी इस आज्ञाका पालन करना

होगा॥४॥

#### विना पत्नीं कथं धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते।

#### तस्मात्त्वं मम विश्वस्ता भव वामाङ्गगामिनि॥५॥

बिना पत्नीके गृहस्थ धर्मका पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरे विश्वासका पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी बनो अर्थात् मेरी पत्नी

## बनो ॥ ५ ॥

एक महत्त्वपूर्ण वचन— कन्याके सप्तपदीके वचनके उपरान्त वर एक वचन कहता है,

जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं मननीय है। वर कहता है—

मदीयचित्तानुगतञ्च चित्तं सदा मदाज्ञापरिपालनं च। पतिव्रताधर्मपरायणा त्वं कुर्याः सदा सर्वमिदं प्रयत्नम्।।

मेरे चित्तके अनुसार तुम्हारा चित्त होना चाहिये। तुम्हें मेरी

आज्ञाका सदा पालन करना चाहिये। पातिव्रतका पालन करती हुई

धर्मपरायण बनो, यह तुम्हें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये। जलाभिषेक—

तदनन्तर अग्निके पश्चिम बैठकर दृढ़ पुरुषके कन्धेपर रखे हुए

जल छिडके—

भेषजम्॥

चक्षसे॥१॥

ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः ॥ २॥

च नः॥३॥ सूर्यदर्शन—

वधू दोनों सूर्यके अभिमुख खड़े होकर निम्न मन्त्रको पढ़ते हुए हाथमें पुष्प लेकर सूर्यका दर्शन करें—

घड़ेसे आम्रपल्लवद्वारा जल लेकर वर वधूके मस्तकपर निम्न मन्त्रसे

ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु पुनः कुम्भसे जल लेकर निम्न मन्त्रसे अपने ऊपर जल छिड्के।

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय

ॐ तस्माऽअरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा

यदि दिनका विवाह हो तो वर वधूसे कहे कि तुम सूर्यको देखो, क्योंकि यह तुम्हारे विवाहका साक्षी है—सूर्यमुदीक्षस्व। तदनन्तर वर-

ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं

जीवेम शरदः शत ७ शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः

स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्॥

और पुष्प छोड़ दें। ध्रुवदर्शन—

यदि सूर्य अस्त हो गया हो तो रात्रिके विवाहमें वर वधूसे कहे—

ध्रुवमुदीक्षस्व। वधू कहे—ध्रुवं पश्यामि।

तदनन्तर वर भी ध्रुवको देखते हुए निम्न मन्त्र पढ़े—

ॐ ध्रुवमिस ध्रुवं त्वा पश्यामि ध्रुवैधि पोष्ये मिय।

मह्यं त्वाऽदात् बृहस्पतिर्मया पत्या प्रजावती सञ्जीव शरदः शतम्॥

यहाँ वधूको ध्रुव चाहे दिखता न भी हो, परंतु यही कहे कि मैं

ध्रुवको देखती हूँ अर्थात् मनसे ध्रुवका ध्यान करती हूँ।

हृदयालम्भन-

इसके बाद वर वधूके दाहिने कन्धेपरसे हाथ ले जाकर वधूके

हृदयका स्पर्श करता हुआ निम्न मन्त्रका उच्चारण करे— ॐ मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं तेऽ अस्तु।

मम वाचमेकमना जुषस्व। प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्॥ सुमंगली (सिन्दूरदान)—

आचार है कि वरका पिता पुरोहितको दक्षिणा देकर उनसे सिन्दूर

ग्रहणकर कुलदेवताके लिये उसमेंसे सिन्दूर निकाले और 'कुलदेवेभ्यो नमः' कहकर समर्पित करे, इसके बाद वर सिन्दूर लेकर गणेशजीको चढ़ाकर अनामिका अँगुलीका अग्रभाग वधूकी माँगमें रखकर अभिमन्त्रण

करे और अनामिका अँगुलीसे वधूके माँगमें सिन्दूर छोड़े। उस समय पठनीय मन्त्र है—

ॐ सुमङ्गलीरियं वधूरिमाः समेत पश्यत। सौभाग्यमस्यै दत्त्वा

#### याथाऽस्तं विपरेत न॥

# सिन्दूरकरण ( माँग बहोरन )—

इसके बाद वधूको वरके बाँयी ओर बैठाये<sup>१</sup> और सौभाग्यवती

स्त्रियाँ फिरसे अच्छी तरह वधूके माँगमें सिन्दूर पहिरावें।<sup>२</sup> इसीको

'सिन्दूर बहोरन' या 'माँग बहोरन' कहते हैं। ग्रन्थिबन्धन—

इसके बाद पुरोहित वधूके उत्तरीयमें फल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य

आदि बाँधकर वरके उत्तरीयसे ग्रन्थिबन्धन करे।

गुप्तागारगमन—

तदनन्तर वर और वधू गुप्तागार (कोहबर)-में जायँ, वहाँ आसनपर बैठें तथा वर निम्न मन्त्र पढ़े—

ॐ इह गावो निषीदन्विहाश्वा ऽ इह पूरुषा:। इहो सहस्रदक्षिणो यज्ञऽ इह पूषा निषीदत्।।

स्विष्टकृत्हवन—

वर-वधू पुन: मण्डपमें आयें और स्विष्टकृत् आहुति अग्निमें प्रदान करें। यह आहुति ब्रह्मासे सम्बन्ध रखकर की जाती है।

ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम। संस्रवप्राशन-

प्रोक्षणीमें छोड़े गये घृतका प्राशनकर आचमन करे, हाथ धो ले। मार्जन—

पवित्रीको लेकर निम्न मन्त्रसे प्रणीताके जलसे सिरपर मार्जन करे—

१. वामे सिन्दूरदाने च वामे चैव द्विरागमे। वामभागे च शय्यायां नामकर्म तथैव च॥ शान्तिकेषु च सर्वेषु प्रतिष्ठोद्यापनादिषु।वामे ह्युपविशेत् पत्नी व्याघ्राय वचनं यथा॥ २. पतिपुत्रान्विता भव्याश्चतस्रः सुभगाः स्त्रियः । सौभाग्यमस्यै दद्यस्ता मङ्गलाचारपूर्वकम् ॥

पतिपुत्रवती नारी सुरूपगुणशालिनी । अविच्छिन्नप्रजा साध्वी सदया सा सुमङ्गली ॥

#### ॐ सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु।

निम्न मन्त्रसे जल नीचे छोड़े—

ॐ दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि यंच वयं द्विष्मः।

## पवित्रप्रतिपत्ति-

इसके बाद उस पवित्रीको अग्निमें छोड़ दे। पूर्णपात्रदान—

ब्रह्माको देनेके लिये निम्न संकल्पवाक्यसे पूर्णपात्र-दानका

संकल्प करे-ॐ अद्य कृतैतद्विवाहहोमकर्मणि कृताऽकृतावेक्षणरूपकर्म-

प्रतिष्ठार्थम् इदं पूर्णपात्रं सदक्षिणाकं प्रजापतिदैवतं ""गोत्राय

**""शर्मणे ब्राह्मणाय भवते सम्प्रददे।** ब्रह्मा उसे लेकर कहे—स्वस्ति।

प्रणीताविमोक—

तदनन्तर अग्निके पश्चिम या ईशानकोणमें प्रणीतापात्रको उलटकर रख दे।

मार्जन—

इसके बाद उपयमन कुशाद्वारा उलटकर रखे गये प्रणीताके जलसे

निम्न मन्त्रसे मार्जन करे—

ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। उपयमन कुशोंको अग्निमें छोड़ दे।

बर्हिहोम— इसके बाद जिस क्रमसे कुशकण्डिकाके समय कुशाएँ रखी गयी

थीं, उसी क्रमसे उठाकर घीमें भिगोकर निम्न मन्त्रसे अग्निमें छोड़ दे— ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित। मनसस्पत इमं देव यज्ञ एं स्वाहा वाते धाः॥ स्वाहा।

त्र्यायुष्करण—

होमकी भस्मको स्रुवेसे उठाकर दाहिने हाथकी अनामिकासे निम्न मन्त्रोंका उच्चारणकर भस्म लगाये-

ॐ त्र्यायुषं जमदग्ने:—ललाटमें भस्म लगाये। **ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम्**—ग्रीवामें लगाये।

यदेवेषु त्र्यायुषम्—दाहिने कन्धेपर लगाये। तनो अस्तु त्र्यायुषम् — हृदयमें भस्म लगाये।

अभिषेक-

इसके बाद आचार्य स्थापित दृढ़ पुरुषके कलशके जलसे दूर्वा-

कुश अथवा पंचपल्लवसे निम्न मन्त्रोंद्वारा वर-वधूका अभिषेक करे-ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्।

यन्तुर्यन्त्रिये वाचो सरस्वत्यै साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ॥१॥

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्।

सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येनाभिषिञ्चामि॥२॥ ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्।

अश्विनोर्भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभि षिञ्चामि सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभिषिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यशसेऽभि

गणाधिपो भानुशशी धरासुतो बुधो गुरुर्भार्गवसूर्यनन्दनौ। राहुश्च केतुप्रभृतिर्नवग्रहाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा॥१॥

षिञ्चामि॥ ३॥

उपेन्द्र इन्द्रो वरुणो हुताशनो धर्मो यमो वायुहरिश्चतुर्भुजः।

गन्धर्वयक्षोरगसिद्धचारणाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा॥२॥ नलो दधीचिः सगरः पुरूरवाः शाकुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः।

दधामि

बृहस्पतेष्ट्वा

रामत्रयं वैन्यबलिर्युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा॥३॥

मनुर्मरीचिर्भृगुदक्षनारदाः पराशरो व्यासवसिष्ठभार्गवाः।

तुङ्गप्रभासो गुरुचक्रपुष्करं गयाविमुक्तो बदरी बटेश्वरः। केदारपम्पाशरनैमिषारकं कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा॥७॥

वाल्मीकिकुम्भोद्भवगर्गगौतमाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा॥४॥

कूर्मी गजेन्द्रः सचराचरा धरा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा॥५॥

सा चन्द्रभागा वरुणा असी नदी कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा॥६॥

रम्भा शची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मीरदितिश्च रुक्मिणी।

गङ्गा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा।

शङ्खश्च दूर्वा सितपत्रचामरं मणिः प्रदीपो वररत्नकाञ्चनम्। सम्पूर्णकुम्भैः सहितो हुताशनः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा॥८॥

प्रयाणकाले यदि वा सुमङ्गले प्रभातकाले च नृपाभिषेचने। धर्मार्थकामाय नरस्य भाषितं व्यासेन सम्प्रोक्तमनोरथं सदा॥९॥

जाते हुए मन्त्रोंके अन्तमें आशीर्वाद वचनपूर्वक वधू और वरके ऊपर

**दूर्वाक्षतारोपण—** अन्य स्त्री-पुरुष पुष्प या लावा हाथमें लेकर आचार्यके द्वारा कहे

पुष्प या लावा छोड़ें। इसके बाद आचार्य वर-वधूको तिलक लगाये। देशाचारसे

नीराजन करे और वरके पिता आदि वधूकी गोद भरें।

गणेशादि आवाहित देवोंका पूजन—

वर-वधू संकल्पपूर्वक संक्षेपमें गणेश आदि आवाहित देवताओंकी

पूजा करें।

आचार्यदक्षिणा—

इसके बाद आचार्यको दक्षिणा देनेके लिये निम्न संकल्पवाक्य

बोले— ॐ अद्य कृतैतद्विवाहकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं आचार्याय

मनसोद्दिष्टां दक्षिणां दातुमहमुत्सज्ये।

# ब्राह्मणभोजनसंकल्प—

ब्राह्मणभोजन करानेके लिये संकल्प करे।

अद्य कृतस्य विवाहकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं

# भूयसी दक्षिणा—

इसके बाद भूयसी दक्षिणाका संकल्प करे—

ॐ अद्य कृतैतद्विवाहकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तन्मध्ये

न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भूयसीं

दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सृज्ये।

विष्णुस्मरण—

विसर्जनकर निम्न मन्त्रसे विष्णुका स्मरण करे—

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञिक्रयादिषु। न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

वर-वधूके तीन रात पालनीय नियम— करें।\* २-भूमिपर शयन करें।

३-एक साथ शयन न करें। ॥ विवाहप्रयोग पूर्ण हुआ॥

यथासंख्याकान् ब्राह्मणान् भोजियष्ये।

इसके अनन्तर वर हाथमें अक्षत-पुष्प लेकर आवाहित देवताओंका

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः। \* \* \* \* \* \* \*

१-विवाहके बाद तीन दिनतक क्षार तथा लवणरहित भोजन

\* गोक्षीरं गोघृतं चैव धान्यं मुद्गास्तिला यवाः । अक्षारलवणा ह्येते क्षाराश्चान्ये प्रकीर्तिताः ॥

## चतुर्थीकर्म

विवाहके अनन्तर चतुर्थी-होमकर्म आवश्यक कर्म बताया गया

है, जो विवाहसंस्कारका महत्त्वपूर्ण अंग है। चतुर्थीकर्मके प्रयोजनमें बताया गया है कि कन्याके देहमें चौरासी दोष होते हैं, उन दोषोंकी

निवृत्तिके लिये प्रायश्चित्तस्वरूप चतुर्थीकर्म किया जाता है—

चतुरशीति दोषाणि कन्यादेहे तु यानि वै।

प्रायश्चित्तकरं तेषां चतुर्थी कर्म ह्याचरेत्।।

(मार्कण्डेय)

चतुर्थीकर्मसे सोम, गन्धर्व तथा अग्निद्वारा कन्याभुक्त दोषका परिहार हो जाता है। हारीतऋषिने बताया है कि जो कन्या चतुर्थी–

कर्म करती है, वह सदा सुखी रहती है, धनधान्यकी वृद्धि करनेवाली होती है और पुत्र-पौत्रकी समृद्धि देनेवाली होती है। शास्त्रमें यह

भी बताया गया है कि चतुर्थीकर्म न करनेसे वन्ध्यात्व और वैधव्य

दोष आता है। चतुर्थीकर्मसे पूर्व उसका पूर्ण भार्यात्व भी नहीं होता है। कहा भी गया है कि जबतक विवाह नहीं होता है, उसकी

है। कहा भा गया है कि जबतक विवाह नहीं होता है, उसका कन्या संज्ञा होती है, कन्यादानके अनन्तर वह वधू कहलाती है, पाणिग्रहण होनेपर पत्नी होती है और चतुर्थीकर्म होनेपर भार्या

अप्रदानात् भवेत्कन्या प्रदानानन्तरं वधूः।

कहलाती है—

## पाणिग्रहे तु पत्नी स्याद् भार्या चातुर्थिकर्मणि॥

विवाह निवृत्त होनेपर चौथे दिन रात्रिमें पतिके देह, गोत्र और स्त्रिकमें स्त्रीकी एकता हो जाती है—

विवाहे चैव निवृत्ते चतुर्थेऽहिन रात्रिषु। एकत्वमागता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च सूतके॥

(भवदेवभट्टधृत मनु)

चतुर्थीहोममन्त्रेण त्वङ्मांसहृदयेन्द्रियै:। भर्त्रा संयुज्यते पत्नी तद्गोत्रा तेन सा भवेत्॥ (बृहस्पति)

पत्नीका पतिसे संयोग होता है, इसीसे वह पतिगोत्रा हो जाती है—

चतुर्थी होमके मन्त्रोंसे त्वचा, मांस, हृदय और इन्द्रियोंके द्वारा

्रे (बृहस्पति) अत: विवाह दिनसे चौथे दिन रात्रिमें अर्धरात्रि बीत जानेपर यह

कर्म करना चाहिये अथवा अशक्त होनेपर अपकर्षण करके विवाहके अनन्तर उसी दिन रात्रिमें उसी विवाहाग्निमें विना कुशकण्डिका किये

यह कर्म किया जा सकता है।

#### **चतुर्थीकर्म-प्रयोग** वर-वधू मंगल स्नान करके पवित्र वस्त्र धारणकर पूर्वाभिमुख हो

घीको प्रोक्षणीपात्रमें छोड्ता जाय।

आसनपर बैठ जायँ। वधूको अपने दक्षिण भागमें बैठा ले। आचमन, प्राणायाम आदि करके गणेशादि देवोंका स्मरणकर हाथमें कुशाक्षत-जल लेकर निम्न प्रतिज्ञा-संकल्प करे—

ॐ अद्य अस्या मम पत्न्याः सोमगन्धर्वाग्न्युपभुक्तत्व-दोषपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विवाहाङभतं चतर्थीहोमं करिष्ये।

दोषपरिहारद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं विवाहाङ्गभूतं चतुर्थीहोमं करिष्ये। कहकर संकल्प-जल छोड़ दे।

एक वेदीका निर्माणकर उसके पंचभूसंस्कार कर ले तथा शिखि नामक अग्नि स्थापितकर यथाविधि कुशकण्डिका सम्पादित करे। चरु

(खीर)-का पाक बना ले। ब्रह्मा-आचार्यका वरणकर अग्निक दक्षिण तरफ ब्रह्माको बैठाकर उत्तरकी ओर एक जलपात्रका स्थापन करे, तदनन्तर निम्न मन्त्रोंसे घीसे हवन करे, आहुतिके अनन्तर स्रुवमें बचे

## आघाराज्यहोम

ॐ प्रजापतये (यह मनसे ही कहे) स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम। ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदिमन्द्राय न मम। ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम।

ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम।

#### प्रधान-होम

घीसे निम्न पाँच आहुतियाँ दे। आहुतियोंको देनेके बाद सुवमें

बचा हुआ घी उत्तर दिशा में स्थापित जलपात्रमें छोड़े, प्रोक्षणीपात्रमें

नहीं—

ॐ अग्ने प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा

नाथकाम उपधावामि यास्यै पतिघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा।

इदमग्नये न मम॥१॥।

इदं वायवे न मम॥ २॥

ॐ सूर्य प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा

इदं सूर्याय न मम॥ ३॥

ॐ चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा

इदं चन्द्राय न मम॥४॥

नाथकाम उपधावामि यास्यै यशोध्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा, इदं गन्धर्वाय न मम॥५॥

इसके बाद स्थालीपाक चरु (खीर) से हवन करे, खीरमें थोड़ा घी छोड़ दे—

ॐ वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा

नाथकाम उपधावामि यास्यै प्रजाघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा।

नाथकाम उपधावामि यास्यै पशुघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा।

नाथकाम उपधावामि यास्यै गृहघ्नी तनूस्तामस्यै नाशय स्वाहा। ॐ गन्धर्व प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा

बचा चरु एवं घी जलपात्रमें छोड़े। इसके बाद घी और स्थालीपाक (चरु)-से स्विष्टकृत् हवन करे—

ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम। नवाहुति

पुनः घीसे हवन करे, प्रत्येक आहुतिसे बचा घी प्रोक्षणीपात्रमें छोड़ता जाय—

ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये न मम। ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे न मम।

ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम। ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अव

यासिसीष्ठाः। यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषाः सि प्र मुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा॥

इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥१॥ ॐ स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो

व्युष्टौ। अव यक्ष्व नो वरुणश्रराणो वीहि मृडीकश् सुहवो न एधि स्वाहा॥

इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥२॥ ॐ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि।

अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषजः स्वाहा॥ इदमग्नये ऽयसे न मम॥३॥

ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्त्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः। तेभिनों ऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भाः

स्वर्केभ्यश्च न मम॥४॥ ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमः श्रथाय।

अथा वयमादित्य व्रते तवानागसोऽअदितये स्याम स्वाहा॥

यह प्राजापत्यसंज्ञक हवन है। संस्रवप्राशन—

हाथ धो ले। मार्जन—

मम।

ॐ सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु।

पवित्रीको अग्निमें छोड़ दे। पूर्णपात्रदान—

लेकर निम्न संकल्प करे-

ॐ अस्यां रात्रौ कृतैतच्चतुर्थीहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणरूप-

""गोत्राय" शर्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणात्वेन तुभ्यमहं सम्प्रददे। ब्रह्माको दक्षिणासहित पूर्णपात्र दे।

ब्रह्मा कहे—स्वस्ति।

इदं वरुणायादित्यायादितये न मम॥५॥ ये प्रायश्चित्तसंज्ञक हवन हैं।

ॐ प्रजापतये (यह मनमें कहे) स्वाहा, इदं प्रजापतये न

इसके बाद प्रोक्षणीपात्रमें पड़े घीका प्राशनकर आचमन करे, फिर

पवित्रीसे प्रणीताके जलसे निम्न मन्त्र पढ़ते हुए मार्जन करे—

इसके बाद ब्रह्माको पूर्णपात्रदान करनेके लिये हाथमें जल-अक्षत

ब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थिमदं सदक्षिणाकं पूर्णपात्रं प्रजापतिदैवतम्

# प्रणीताविमोक—

ईशानकोणमें प्रणीतापात्रको उलट दे और उपयमन कुशोंको अग्निमें छोड दे।

# बर्हिहोम—

यज्ञं स्वाहा वाते धाः स्वाहा॥

कुशमें लगी ब्रह्मग्रन्थि खोल दे।

अभिषेक—

वर वधूके सिरपर निम्न मन्त्रसे अभिषेक करे—

अमुकि देवि।

स्थालीपाक ( चरु-खीरका ) प्राशन—

खीर)-का प्राशन कराये-ॐ प्राणैस्ते प्राणान् सन्दधामि।

ॐ मारसैर्मारसानि सन्दधामि।

ॐ त्वचा ते त्वचं सन्दधामि। हृदयस्पर्श—

इसके बाद जिस क्रमसे कुश बिछाये गये थे, उसी क्रमसे उठाकर घीसे भिगोकर हाथसे ही निम्न मन्त्रसे अग्निमें हवन कर दे-

ॐ देवा गातुविदो गातु वित्त्वा गातुमित। मनसस्पत इमं देव

इसके बाद वरुण कलशसे किसी पात्रमें जल देकर आम्रपल्लवसे ॐ या ते पतिघ्नी प्रजाघ्नी पशुघ्नी गृहघ्नी यशोघ्नी निन्दिता

तनू:। जारघ्नीं ततऽ एनां करोमि। सा जीर्य त्वं मया सह श्री

तदनन्तर निम्न चार मन्त्रोंद्वारा वर वधूको स्थालीपाक (चरु-

ॐ अस्थिभिस्तेऽअस्थीनि सन्दधामि।

इसके बाद वधूके हृदयका स्पर्शकर वर निम्न मन्त्र पढ़े—

ॐ यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमिस श्रितम्।

वेदाहं तन्मां तद्विद्यात् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतः शृण्याम शरदः शतम्॥

कंकणमोक्षण—

इसके बाद वर निम्न मन्त्रसे वधूके हाथमें बँधे कंकणको

खोलकर माताको दे दे—

कङ्कणं मोचयाम्यद्य रक्षोघ्नं रक्षणं मम।

मिय रक्षां स्थिरां कृत्वा स्वस्थानं गच्छ कङ्कण॥ ग्रन्थिविमोक—

इसके बाद वर वधूके बँधे हुए ग्रन्थि (गाँठ)-को खोल दे। त्र्यायुष्करण—

स्रुवासे भस्म लेकर दाहिने हाथकी अनामिकासे निम्न मन्त्रोंसे भस्म लगाये—

**ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम्**—ग्रीवामें भस्म लगाये। ॐ यद्देवेषु त्र्यायुषम्—दक्षिण कन्धेपर भस्म लगाये। **ॐ तन्नोऽस्तु त्र्यायुषम्**—हृदयमें भस्म लगाये।

दक्षिणादान—

दक्षिणां ""गोत्राय ""शर्मणे आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे। ब्राह्मणभोजनका संकल्प—

निम्न संकल्पका उच्चारणकर आचार्यको दक्षिणा प्रदान करे-ॐ अद्य कृतैतच्चतुर्थीकर्मसाङ्गतासिद्ध्यर्थं गोनिष्क्रयभूतां

निम्न संकल्पवाक्य बोलकर ब्राह्मणभोजन करानेका संकल्प करे—

ॐ त्र्यायुषं जमदग्ने:—ललाटमें भस्म लगाये।

ॐ अद्य कृतस्य चतुर्थीकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं यथा-संख्याकान् ब्राह्मणान् भोजियष्ये।

भूयसी दक्षिणा-

ॐ अद्य कृतैतच्चतुर्थीकर्मसाङ्गतासिद्ध्यर्थं न्यूनाऽतिरिक्तदोष-परिहारार्थं भूयसीं दक्षिणां विभज्य नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो

सम्प्रददे।

विष्णुस्मरण—

तदनन्तर निम्न मन्त्रको पढ़ते हुए भगवान् विष्णुका स्मरण करे

और समस्त कर्म उन्हें निवेदित करे—

प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्। स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु।

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥ ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः॥

॥ चतुर्थीकर्म पूर्ण हुआ॥

#### ग्रहपूजादानसङ्कल्प

#### सूर्यपूजादानसङ्कल्प—

वर हाथमें जलाक्षत तथा सूर्यपूजादानकी वस्तुएँ<sup>१</sup> लेकर सूर्यजनितदोषकी निवृत्तिके लिये निम्न संकल्प करे-

मम अद्य करिष्यमाणविवाहसंस्कारकर्मणि जन्मराशेः सका-

शान्नामराशेः सकाशाद्वा अमुकानिष्टस्थानस्थितश्रीसूर्यजनितदोष-परिहारपूर्वकशुभफलप्राप्त्यर्थमायुरारोग्यार्थं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थं

च इमानि यथाशक्ति दानोपकरणानि ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे।

—ऐसा संकल्पकर संकल्पजल तथा दानकी वस्तुएँ ब्राह्मणके हाथ में दे दे।

ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

दानकी प्रतिष्ठाके लिये जलाक्षत तथा दक्षिणा लेकर पुनः निम्न

संकल्प करे-

अद्य कृतैतत् श्रीसूर्यदानप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थमिदं द्रव्यं रजतं चन्द्रदैवतं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय दातुमहमुत्पृज्ये।

-ऐसा बोलकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे। ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

गुरुपूजादानसङ्कल्प—

कन्यादाता पिता हाथमें जलाक्षत तथा गुरुपूजादानकी वस्तुएँ<sup>२</sup>

१. सूर्यपूजादानसामग्री—लालवस्त्र, गुड़, सुवर्ण, ताम्रकलश, माणिक्य (लाल रत्न), गेहूँ, रक्तपुष्प, रक्तचन्दन, मसूरकी दाल, धेनुका मूल्य तथा दानप्रतिष्ठाहेतु द्रव्य।

कौसुम्भवस्त्रं गुडहेमताम्रं माणिक्यगोधूमसुवर्णपद्मम्। सवत्सगोदानमितिप्रणीतं दुष्टाय सूर्याय

मस्रिका च॥ (संस्कारभास्कर)

२. गुरुपूजादानसामग्री—अश्वका मूल्य, सुवर्ण, मधु, पीतवस्त्र, चनेकी दाल, सैंधवनमक, पीतपुष्प, मिश्री, हलदी तथा दानप्रतिष्ठाहेतु द्रव्य।

अश्वं सुवर्णं मधुपीतवस्त्रं सपीतधान्यं लवणं सपुष्पम्। सशर्करं तद्रजनीप्रयुक्तं दुष्टोपशान्त्यै गुरवे प्रणीतम्॥ (संस्कारभास्कर)

जन्मराशेः सकाशान्नामराशेः सकाशाद्वा अमुकानिष्टस्थानस्थित-श्रीगुरुजनितदोषनिवृत्तिपूर्वकशुभफलप्राप्त्यर्थं सौभाग्यायुरारोग्यार्थं श्रीगुरुप्रीत्यर्थमिदं यथाशक्ति दानोपकरणं ""गोत्राय ""शर्मणे

मम अस्याः कन्यायाः करिष्यमाणविवाहसंस्कारकर्मणि

न्नागुरुप्रात्यथामद यथाशाक दानायकरण गात्राय शमण न्नाह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे। —ऐसा संकल्पकर संकल्पजल तथा दानकी वस्तुएँ न्नाह्मणके

हाथ में दे दे। ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

ब्राह्मण बाल—' **ॐ स्वास्त।**'
दानकी प्रतिष्ठाके लिये जलाक्षत तथा दक्षिणा लेकर पुन: निम्न
संकल्प करे—

अद्य कृतैतत् श्रीगुरुदानप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थिमदं द्रव्यं रजतं चन्द्रदैवतं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृज्ये।

—ऐसा बोलकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे।

ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।' चन्द्रपूजादानसङ्कल्प—

कन्यादाता पिता और वर हाथमें जलाक्षत तथा चन्द्रपूजादानकी

वस्तुएँ\* लेकर चन्द्रजनितदोषकी निवृत्तिके लिये निम्न संकल्प करे— मम अस्याः कन्यायाः ( वर करे तो मम बोले ) करिष्यमाण-

विवाहकर्मणि जन्मराशेः सकाशाच्चतुर्थाद्यनिष्टस्थानस्थितचन्द्रेण सूचितं सूचियष्यमाणं च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशार्थं सर्वदा तृतीयैकादशशुभस्थानस्थितवदुत्तमफलप्राप्त्यर्थमायुरारोग्यार्थं

\* चन्द्रपूजादानसामग्री—सफेद वस्त्र, शंख, मोती, सुवर्ण, चाँदीकी मूर्ति, दिध, घृतकलश, चावल तथा दानप्रतिष्ठाहेतु द्रव्य। घृतकलशं सितवस्त्रं दिधशङ्खं मौक्तिकं सुवर्णं च। रजतं च प्रदद्याच्चन्द्रारिष्टोपशान्तये त्विरितम्॥ (संस्कारभास्कर)

# श्रीचन्द्रदेवप्रीत्यर्थमिदं यथाशक्ति दानोपकरणं ""गोत्राय ""शर्मणे

ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे।

—ऐसा संकल्पकर संकल्पजल तथा दानकी वस्तुएँ ब्राह्मणके हाथ में दे दे।

ब्राह्मण बोले—'ॐ स्वस्ति।'

श्राह्मण बाल— **उठ स्वास्ता** टानकी गविष्यके लिये जला

दानकी प्रतिष्ठाके लिये जलाक्षत तथा दक्षिणा लेकर पुन: निम्न संकल्प करे—

अद्य कृतैतत् श्रीचन्द्रदानप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थिमदं द्रव्यं रजतं चन्द्रदैवतं ""गोत्राय ""शर्मणे ब्राह्मणाय दातुमहमुत्पृज्ये।

—ऐसा बोलकर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे।

ब्राह्मण बोले—'**ॐ स्वस्ति।**'

## भाषाशाखोच्चार

#### प्रथम शाखोच्चार

श्रीगणनायक सुमर कर मन में बारंबार। सीता राम विवाह का वरणूं शाखोच्चार॥ १॥ पुरा जनक मिथिलेश ने यह प्रण किया कठोर। सीता वरणूं मैं उसे जो शिव धनु दे तोर॥ २॥ यह प्रण कर भूपाल ने रचा स्वयंवर फेर। भूपों को न्यौता दिया तनिक करी ना देर॥ ३॥ विश्वामित्र के साथ फिर आये श्रीरघुनाथ। जिनके लक्ष्मणलालजी अनुजभ्रात थे साथ॥ ४॥ और भी आये बहुत से मिलकर भूप अनेक। खातिर कीनी जनक ने कमी रखी ना नेक॥ ५॥ क्षत्री धनुष उठावते मिलकर बारंबार। पर वह हिलता तक नहीं गये भूप सब हार॥ ६ ॥ देख नृपों की यह दशा कुद्ध भए मिथिलेश। बोले जाना क्षत्री अब रहे न भूपर शेष॥ ७॥ प्रण करता मैं ना कभी जो यह लेता जान। भू पर भूप रहा नहीं कोई भी बलवान्॥ ८॥ रामचन्द्र उठे तभी सुन यह वचन कठोर। उठा धनुष टंकोर कर भू पर गेरा तोर॥ ९॥ धनु के टूटत ही भई तहँ पर जय जयकार। तभी सिया ने राम के जयमाला दी डार॥१०॥ दशरथ नृप को फिर तभी नौता दिया भिजाय। पुनः सजाकर जान को वे भी पहुँचे आय॥११॥

पुर में पहुँची जब सुनी शुभ बरात भूपाल। खातिर कीनी बहुत-सी सभी हुए खुशहाल॥१२॥ घोड़े पर चढ़ कर चले दूल्हा बन रघुनाथ। पीछे जान सुहावनी चारों भाई साथ॥१३॥ बहुविधि बाजा बज रहे भेरी ढोल मृदंग। नृत्य करत तहँ अप्सरा सब के चित्त उमंग॥१४॥ तोरण चटकी राम ने किया आरता फेर। विप्रों को दी दक्षिणा कीनी बहुत बखेर॥१५॥ शतानन्द आये तभी वेदी रची अनूप। नारी मंगल गावतीं बैठे सजकर भूप॥१६॥ मण्डप रत्नों से जड़ा सुन्दर बन्दनवार। कनक कलश पूरित धरे महिमा बड़ी अपार॥ १७॥ विप्र वेद तहं पढ़त हैं शुद्ध ध्यान के साथ। विष्टर आदिक दे रहे जनक राम के हाथ॥१८॥ कियो फेर मिथिलेश ने सादर कन्या दान। लियो राम हर्षाय के सुनियो चतुर सुजान॥१९॥ दान घनेरा फिर दिया धेनू रत्न अपार। विप्रों को दी दक्षिणा कीनी जय जयकार॥२०॥ हुआ राम का जिस तरह मिथिला मांहि विवाह। उसी तरह होवे यहाँ सब के मन उत्साह॥२१॥ विश्वम्भर को सुमिर कर कीना शाखोच्चार। भूल चूक कवियो मेरी लेना आप सुधार॥२२॥

॥ नारनौलनिवासी हरनारायणकृत भाषाशाखोच्चार॥

#### द्वितीय शाखोच्चार

गजमुख प्रथम मनाय के गुरुपद पंकज ध्याय। सकल सभा चित दे सुनो भाषा रची बनाय॥ १॥ सीतापति, राधा नंदकुँवार। सावित्री ब्रह्मापति, रच्यो सकल संसार॥ २॥ कौसल्या दशरथपती, इन्द्राणी इन्द्राज। ईश्वर परणी गौरज्या, दमयन्ती नलराज॥ ३॥ वसिष्ठ ब्याहि अरुंधती, अर्जुन द्रौपदि साथ। चन्द्रभार्या रोहिणी, ऋद्धि-सिद्धि गणनाथ॥ ४॥ शम्भू पारवतीपति, लक्ष्मीपति भगवान्। जिन ध्याये आनंदघणा, सुमिरो सबइ सुजान॥ ५ ॥ नांव जो इतना पत्नी को, सुन्दर पुरुष सुजान। सुन्दर देखत सकल मिल, अपने अपने स्थान॥ ६ ॥ गावत मंगलचार मिल, ध्यावत श्रीगोपाल। जिन ध्याये सुख पाइये, वर कन्या रिछपाल॥ ७॥ पीछे वरणूँ विवाह को, रुक्मण भये आनन्द। आये कृष्ण बरात ले बाजैं भेरिमृदंग॥ ८॥ घुरत नगारा ढोल सब, मधुर गीत औ चंग। रंग ढोल अति शब्द से, बजे शंख उपशंख॥ ९॥ गजमाथे श्रीरजत की, नोशत अंबर झूल। अंबाडी मोतियन जड़ी रही फूल सी फूल॥१०॥ तापै दुलहौ अति सुघड़, पहने उज्ज्वल चीर। शीश मुकुट हीरे जड़े, भले बने यदुवीर॥११॥

सज्जन के द्वारे खड़े, मोतियन चौक पुराय। कियो आरती शुभ घड़ी तोरण लियो छुवाय॥ १२॥ सिंहासन बैठे साँवरे, राधा नन्दकुँवार। मानो उगतो शरद चन्द, सोलह कला सँवार॥१३॥ गणपति की पूजा करी, ब्रह्मा वेद पढ़न्त। कीन्हीं आज्ञा निजन कूं, ज्ञानवन्त धनवन्त॥१४॥ तिलक जो कियो ललाट पर अक्षत धरे बनाय। दयी दक्षिणा द्विजन कूं लयी सबी मन भाय॥ १५॥ दे अशीश ब्राह्मण चले, सुखी रहो यजमान। इहँ बिधि कन्यादान दे, भोत कियो सनमान॥ १६॥ करी कृपा हरनाथजी जादू रची बनाय। या जोड़ी अविचल सदा, दुलहिन दूलोराय॥१७॥ इतीक मेरी उक्ति है, शाखा कही बनाय। व्रजनँद सुत की बीनती, सुन लीज्यो रघुराय॥ १८॥

\*\*\*\*\*

#### तृतीय शाखोच्चार

गणपित गौरीपुत्र को, सुमिरूँ बारंबार।
देवी विष्णू शम्भु को, सुमिरूँ सृष्टिकर्तार॥ १॥
पाँच देव को ध्याय के, शाखा कहूँ बनाय।
राधाकृष्ण के ब्याह की, सुनियो चित्त लगाय॥ २॥
जो सुनके सुख होयगो, सबही के मनमाहिं।
दु:ख मिटै संकट कटै, सकल पाप मिटि जाँहि॥ ३॥
एक समय वृषभानुजा, मन में बहुत बिचारि।
वर ढूँढ़न नापित कही, ढूँढ़ै कृष्ण मुरारि॥ ४॥

समय देख के ब्याह का, शुभ दिन वार विचार। लग्न लिखायो शुभ घड़ी, कीन्हो मंगलचार॥ ५ ॥ लग्न लेय नापित चल्यो, घर दीन्यो वसुदेव। झोरी डास्चो कृष्ण की सबही कीन्हो नेव॥ ६॥ ब्याह दिवस आयो जभी सजकर चली बरात। हस्ती घोड़े रथ सजे, मारग नहीं समात॥ ७॥ नर नारी देखें सभी मन में हर्ष उठाय। सो छवि कृष्णबरात की, हमसैं कही न जाय॥ ८॥ गिरिधारी चौरी चढ़े, पण्डित लिये बुलाय। बहुत भाँति बेदी रची मन्त्र पढ़ै चितलाय॥ ९ ॥ दुलहन रानी राधिका, वर भये नन्दकुमार। नारि देवैं सीठने, हो रहे मंगलचार॥१०॥ नारि कहै इक कृष्ण से, अति अचरज की बात। कैसे बारी उमर में, गिरी उठायो हाथ॥११॥ छन्द कहावें कामिनी, वारि वारि दें दान। कृष्णचन्द्र मुख से कहैं, नारि करें सनमान॥१२॥ श्रीराधा परणाय के, विनय करी वृषभान। नन्दराय तुम हो बड़े मोहिं दास कर मान॥१३॥ ऐसे बिनती करि घनी, दीन्हे दान अघाय। हस्ती घोड़े रथ सभी, दीन्हें बहुत सजाय॥१४॥ बहुत दास दासी दिये, गहिने वस्त्र सजाय। विरषभान के दान की, गिनती कही न जाय॥ १५॥ होय बिदा घर को चले, बड़े खुशी नँदराय। सब सुन्दर बाजे बजे ध्वजा फरकती जाय॥१६॥

शाखा कृष्ण के ब्याह की, सुने जु चित्त लगाय। दुब्ध्या मन की बीसरे, सकल काम हो जाय॥१७॥ इतीक मेरी उक्ति है, शाखा कही बनाय। चिरंजीव यह वरवधू, सुनो गोत्र चितलाय॥१८॥

\*\*\*\*

#### चतुर्थ शाखोच्चार

जलज सुवन सुतरिपुजनक, ता सुत को चित धार। अज सुत सुत के विवाह को, वरणो शाखोच्चार॥ १॥ अवधपुरी अति पावनी, सरयू गंगा तीर। भक्तन के सुख देन कूँ, प्रगटे श्रीरघुबीर॥ २॥ विश्वामित्र महामुनी, जाचे कौसलराज। रघुवर लक्ष्मण संग लिये, यज्ञ सुधारण काज॥ ३॥ रचो स्वयम्बर जनकजी, करन धनुष को भंग। कौशिक मिथिलापुर गये, दोनों भाई संग॥ ४॥ खबर भई तब जनक को, आये विश्वामित्र। बहु प्रकार सनमान करि, आसन दिये विचित्र॥ ५ ॥ बोले बन्दीजन तभी, सुनो भूप दे कान। सो सीता को परणसी, जो तोड़े धनुबान॥ ६॥ तमक उठे तब मूढ़ जन, कुल के देव मनाय। धनुष टरो नहीं धरिण से, बैठे तेज गमाय॥ ७॥ जनक वचन तीखे कहे, लक्ष्मण कीनो कोप। भरी सभा के बीच में, प्रण कीनो पग रोप॥ ८॥ गुरु की आज्ञा पाय के, तब उठे रघुबीर। धनुष तोड़ टुकड़ा किया, सूर्यवंश रणधीर॥ ९॥

जनक सुता हरिषत भईं, पुष्पमाल लेइ हाथ। गल डाली रघुनाथ के सब सखियों के साथ॥ १०॥ परशुराम आये तभी, मन में क्रोध अपार। विनय करी अवतार लखि, धनुष बाण दिये डार॥ ११॥ खबर करी अवधेश को, आये जान बनाय। नाना वाहन पालकी, शोभा कही न जाय॥१२॥ सामेले जब आईया, जनक सहित परिवार। तोरण बेग छवाईयां, कामण गावे नार॥१३॥ गणपति की पूजा करी, मोतियन चौक पुराय। वस्त्र ग्रंथी बन्धन कियो, सीता को बुलवाय॥१४॥ हथलेवो जोड़ो जब, सुर मुनी वेद पढंत। ब्रह्मादिक अरु विसष्ठजी, विधि से हवन करन्त॥ १५॥ कुलगुरु शाखा पढ़ रहे, हो रही जय जयकार। चारूं भाई परणीया, जनक राय के द्वार॥१६॥ हथलेवो छुट्यो जब, दीने रतन अपार। सीताजी के दान को, को कवि वरणे पार॥१७॥ दशरथ अति हर्षित भये, अवधपुरी में आय। माता कीनो आरतो, सुवरण थाल सजाय॥१८॥ शहर राजगढ़ गौड़ द्विज, कौशिक गोत्र सुखखान। रूलीराम की बीनती, सुनयों कृपानिधान॥१९॥

॥ रूलीरामकृत शाखोच्चार॥

<sup>\*\*\*\*\*</sup> 

#### वंशगोत्रोच्चारण \*

कन्यापक्षका पुरोहित पढ़े-

श्रीमन्त यशवन्त पुण्यं पवित्रं यजमानसा।

रामप्रतापजी परपौत्रीं वांसलस्य गोत्रीम्।। १।।

श्रीमन्त यशवन्त पुण्यं पवित्रं यजमानसा।

द्वारकाप्रसादजी परपौत्रीं वांसलस्य गोत्रीम्।।२॥

श्रीमन्त यशवन्त पुण्यं पवित्रं यजमानसा।

चेतरामजी परपौत्रीं वांसलस्य गोत्रीम्।।३॥

रामचन्द्रजी पौत्रीं सीतारामजी पुत्री। वरकन्या चिरंजीव जोड़ी अमर॥४॥

वरपक्षका पुरोहित पढ़े— साहनपति श्री साहजी, साहन के शिर छत्र।

सांवलरामजी परपौत्र हैं, गर्ग है जिनका गोत्र॥

साहनपति श्री साहजी, साहन के शिर छत्र।

श्रीकिसनजी परपौत्र हैं, गर्ग है जिनका गोत्र॥ साहनपति श्रीसाहजी, साहन के शिर छत्र।

मथुरादासजी परपौत्र हैं, गर्ग है जिनका गोत्र॥ गोविन्दप्रसादजी पौत्र जगदीशप्रसादजी पुत्र।

वरकन्या चिरंजीव जोड़ी अमर॥

<sup>\*</sup> वंशगोत्रोच्चारणमें नाम तथा गोत्र कल्पित दिये गये हैं, उच्चारणके समय इनमें यथोचित परिवर्तन कर लेना चाहिये।

## [ १५ ] (क) विवाहाग्निपरिग्रहसंस्कार

विवाह-संस्कारमें लाजाहोम आदिकी क्रियाएँ जिस अग्निमें

सम्पन्न की जाती हैं, वह अग्नि आवसथ्याग्नि, गृह्याग्नि, स्मार्ताग्नि, वैवाहिकाग्नि तथा औपासनाग्नि नामसे कही जाती है। विवाहके

वैवाहिकाग्नि तथा औपासनाग्नि नामसे कही जाती है। विवाहके अनन्तर जब वर-वधू अपने घर आने लगते हैं, तब उस स्थापित

अग्निको घर लाकर यथाविधि स्थापित करके उसमें प्रतिदिन अपनी कुलपरम्परानुसार सायं-प्रात: हवन करनेका विधान है। गृहस्थके लिये दो प्रकारके शास्त्रीय कर्मोंको करनेकी विधि है—१-श्रौतकर्म, २-

स्मार्तकर्म। पंचमहायज्ञ आदि पाकयज्ञ-सम्बन्धी\* जो कर्म हैं, वे स्मार्तकर्म हैं, इनके लिये जो पाक (भोजन) आदिका निर्माण होता

स्मातकम ह, इनक ।लय जा पाक (भाजन) आदिका ।नमाण हाता है, वह इसी स्थापित अग्निमें सम्पादित होता है। गृहस्थके लिये नित्य होमकी विधि है, वह भी इसी अग्निमें होता है। यह अग्नि कभी बुझनी

नहीं चाहिये। अत: इसकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जाती है। मनुस्मृतिमें बताया गया है कि गृहाश्रमीको चाहिये कि वह विवाहके समय लायी

गयी तथा घरमें प्रतिष्ठित अग्निमें विधिपूर्वक गृहस्थकर्म (प्रात:-सायं हवन आदि कर्म), पंचमहायज्ञ, बलिवैश्वदेव और प्रतिदिनकी रसोई

वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गृह्यं कर्म यथाविधि। पञ्चयज्ञविधानं च पक्तिं चान्वाहिकीं गृही॥ वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृह्येऽग्नौ विधिपूर्वकम्। आभ्यः कुर्याद् देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्॥

करे—

(मनुस्मृति ३।६७,८४) ———— \* अष्टकाश्राद्ध, पार्वणश्राद्ध, श्रावणी–उपाकर्म, आग्रहायणी, चैत्री, आश्वयुजी एवं

औपासनहोम—ये सात कर्म सात पाकयज्ञसंस्थाएँ कहलाती हैं। पारस्करगृह्यसूत्रमें इनके अनुष्ठानकी विधि विस्तारसे निरूपित है।

इसी बातको याज्ञवल्क्यस्मृति (आचा० ९७)-में इस प्रकार

बताया गया है—

'कर्म स्मार्तं विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं गृही'

\*\*\*\*

### (ख) त्रेताग्निसंग्रहसंस्कार

विवाहाग्निसंस्कारमें बताया गया है कि गृहस्थको श्रौत तथा स्मार्त दो कर्मोंका सम्पादन करना पड़ता है।स्मार्तकर्मोंका सम्पादन विवाहाग्निमें

सम्पादित होता है और श्रौतकर्मींका सम्पादन त्रेताग्निमें होता है—

#### स्मार्तं वैवाहिके वह्नौ श्रौतं वैतानिकाग्निषु।

(व्यासस्मृति २।१६) विवाहाग्नि (गृह्याग्नि)-के अतिरिक्त तीन अग्नियाँ और होती हैं,

जो दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य तथा आहवनीय नामसे कही जाती हैं, इन

तीनों अग्नियोंका जो सामूहिक नाम है, उसे त्रेताग्नि, श्रौताग्नि अथवा वैतानाग्नि कहा जाता है। गृहस्थके लिये यह विधि है कि वह सभी श्रौत कर्मोंको त्रेताग्निमें सम्पादित करे, विवाहाग्निमें नहीं। इन तीन

अग्नियोंको स्थापना, उनको प्रतिष्ठा, रक्षा तथा उनका हवनकर्म त्रेताग्निसंग्रहसंस्कार कहलाता है। प्राचीन भारतीय सनातन-परम्परामें यज्ञोंका सम्पादन मुख्य रूपसे होता रहा है। वैदिक यज्ञोंके अनेक भेद

वहाँ बताये गये हैं, किंतु मुख्य रूपसे इनका समाहार तीन प्रकारकी यज्ञसंस्थाओं—१-पाकयज्ञसंस्था, २-हिवर्यज्ञसंस्था, ३-सोमयज्ञसंस्थाके

अन्तर्गत हो जाता है। एक-एक संस्थामें पुन: सात-सात यज्ञ सम्मिलित हैं। पाकयज्ञसम्बन्धी यज्ञों (१-अष्टकाश्राद्ध, २-पार्वणश्राद्ध, ३-श्रावणी-उपाकर्म, ४-आग्रहायणी, ५-चैत्री, ६-आश्वयुजी, ७औपासनहोम)-का अनुष्ठान विवाहाग्निमें होता है और हिवर्यज्ञ तथा सोमयज्ञसंस्थाके कर्म त्रेताग्निमें सम्पन्न होते हैं। हिवर्यज्ञसंस्थाके जो सात प्रधान यज्ञ हैं, वे इस प्रकार हैं—१-अग्न्याधेय (अग्निहोत्र), २-

दर्शपौर्णमास, ३-आग्रहायण, ४-चातुर्मास्य, ५-निरूढपशुबन्ध, ६-सौत्रामणियाग तथा ७-पिण्डपितृयज्ञ। सोमयज्ञसंस्थाके मुख्य सात

भेदोंके नाम इस प्रकार हैं—१-अग्निष्टोम, २-अत्यग्निष्टोम, ३-उक्थ्य, ४-षोडशी, ५-वाजपेय, ६-अतिरात्र और ७-आप्तोर्याम।

इन प्रधान यज्ञोंके भी अनेक भेदोपभेद हैं, जिनका गृह्यसूत्र तथा

ब्राह्मणग्रन्थोंमें वर्णन प्राप्त होता है। इन सब यज्ञादिकोंको अपनी धर्मपत्नीके साथ सम्पादित करनेकी विधि है। विशेष—

वर्तमानमें विवाहाग्निपरिग्रह तथा त्रेताग्निसंग्रह—ये दोनों संस्कार प्राय: लुप्त हो गये हैं।

### अन्त्येष्टिसंस्कार

#### अन्त्येष्टिसंस्कारका सामान्य परिचय

जीवकी सद्गतिके उद्देश्यसे मरणासन्न-अवस्थामें किया जानेवाला

दानादि कृत्य तथा मृत्युके तत्काल बादका दाहादि कर्म और षट्पिण्डदान—अन्त्येष्टि संस्कार कहलाता है। अन्त्येष्टि शब्द अन्त्य और इष्टि—इन दो पदोंके योगसे बना है। अन्त्यका अर्थ है अन्तिम

और इष्टिका सामान्य अर्थ है यज्ञ। सामान्य रूपसे मृत्युके अनन्तर किया जानेवाला संस्कार अन्त्येष्टिसंस्कार कहलाता है। पहला संस्कार

है—आधान अर्थात् गर्भाधान और अन्तिम संस्कार है—अन्त्येष्टि। इसीको अन्त्यकर्म, और्ध्वदैहिक संस्कार, पितृमेध तथा पिण्डपितृयज्ञ भी

कहा गया है। मनुस्मृतिने 'निषेकादिश्मशानान्तोo' (२।१६) इस वचनमें आदिम संस्कार निषेक (गर्भाधान) तथा अन्तिम संस्कार श्मशान (अन्त्येष्टि) बताया है। महर्षि याज्ञवल्क्यजीने भी यही बात

कही है कि द्विजोंके गर्भाधानसे लेकर श्मशानतकके संस्कार मन्त्रपूर्वक करने चाहिये—'ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः।

निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः॥' (१।२।१०) यह संस्कार भी शरीरके माध्यमसे ही होता है। संस्कृत अग्निसे शरीरके

दाहसे उसके आत्माकी परलोकमें सद्गति होती है। अन्त्येष्टि संस्कार मुख्यत: दो रूपोंमें सम्पन्न होता है। पहला पक्ष मरणासन्न-अवस्थाका है और दूसरा पक्ष मृत्युके अनन्तर अस्थिसंचयनतक

मरणासन्न-अवस्थाका है और दूसरा पक्ष मृत्युके अनन्तर अस्थिसंचयनतक किया जानेवाला कर्म है। जन्मकी समाप्ति मरणमें होती है, इसीलिये

#### मरणासन्नावस्थाके दान—

मृतकका संस्कार यथाविधि अवश्यकरणीय है।

जीवनके अन्तिम कालमें गोदान, सुवर्णदान, भूमिदान, तिलदान आदिका विशेष महत्त्व है। मरणासन्न व्यक्तिके हाथसे ये दान सम्पन्न पृथिवीदानमेव च। एतानि वै पवित्राणि तारयन्यपि दुष्कृतम्॥' (महा० अनु० ५९।५)। गरुडपुराणने बताया है कि ये दान परलोकमें

इस कार्यको सम्पन्न कर सकते हैं। महाभारतमें बताया गया है कि

ये दस दानादि पापी मनुष्यको भी तार देते हैं—'हिरण्यदानं गोदानं

जीवको सुख पहुँचाते हैं—'महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखी भवेत्।' (ग०पु० प्रेतखण्ड १९।३)। प्रत्येक दान अत्यन्त पवित्र करनेवाला

है—'एकैकं पावनं स्मृतम्' (ग०पु० प्रेतखण्ड ४।३९)। ये दान गयाश्राद्धसे भी बढ़कर माने गये हैं। यदि ये दान नहीं दिये गये तो

प्राणीको बहुत कष्टसे यममार्गमें यात्रा करनी पड़ती है— 'और्ध्वदैहिकदानादि यैर्न दत्तानि काश्यप। महाकष्टेन ते यान्ति

तस्माद् देयानि शक्तितः॥' (ग०पु०, प्रेतखण्ड १९।१३) पंचधेनुदान—

शास्त्रोंमें मरणासन्न व्यक्तिके द्वारा अन्तिम समयमें गोदान करने तथा पंचधेनुदान करनेका विशेष महत्त्व है। पाँच गौओंके नाम इस प्रकार हैं—

(१) ऋणापनोदधेनु—देव-ऋण, पितृ-ऋण तथा मनुष्य-ऋण एवं अन्य ऋणोंसे उऋण होनेके लिये ऋणापनोदधेनुका दान

किया जाता है।

(२) पापापनोदधेनु—ज्ञात-अज्ञात पापोंसे छुटकारा पानेके लिये पापापनोदधेनुका दान किया जाता है।

(३) उत्क्रान्तिधेनु — अन्तिम समयमें प्राणोत्सर्गमें अत्यधिक कष्टकी अनुभूति होती है, सुखपूर्वक प्राण निकले, इसके लिये

उत्क्रान्तिधेनुका दान होता है। (४) वैतरणीधेनु—यममार्गमें स्थित घोर वैतरणी नदीको बिना कष्टके पार करनेके लिये वैतरणीधेनुका दान दिया जाता है।

जाता है। वैतरणी नदी— गरुडपुराणादि शास्त्रोंमें वर्णन आया है कि जीव मृत्युके अनन्तर

(५) मोक्षधेनु—मोक्षप्राप्तिके लिये मोक्षधेनुका दान किया

यातनामय देह प्राप्तकर यमदूतोंद्वारा यमलोकमें ले जाया जाता है। यमलोकका मार्ग अति भयावह तथा कष्टकर है। पापी जीव बड़े

कष्टसे वहाँ जाता है। वह हा पुत्र! हा पौत्र!—इस प्रकार पुत्र-पौत्रोंको पुकारते हुए, हाय-हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चात्तापकी

ज्वालासे जलता रहता है। उस समय वह विचार करता है कि महान्

पुण्यके सम्बन्धसे मनुष्यजन्म प्राप्त होता है, उसे पाकर मैंने धर्माचरण

नहीं किया, दान नहीं दिया, तपस्या नहीं की, भगवान्का भजन नहीं किया, उसीका फल आज मुझे मिल रहा है, जीवकी आत्मा उससे

कहती है—हे जीव! तुमने जीवनमें सत्पुरुषोंकी सेवा नहीं की, कभी दूसरेका उपकार नहीं किया, गौओं और ब्राह्मणोंकी सेवा नहीं की, वेदों

और शास्त्रोंके वचनोंको प्रमाण नहीं माना, मनमाना आचरण किया, इसलिये तुमने जो दुष्कर्म किया, उसीका फल अब भोगो। इस प्रकार अत्यन्त दुखी हुए जीवको आगे यममार्गमें घोर वैतरणी नदी मिलती

रहता है।

है। वह देखनेपर ही अत्यन्त दु:खदायिनी तथा भय उत्पन्न करनेवाली है, वह सौ योजन चौड़ी है। पीब, मवाद तथा मांस एवं रक्तसे भरी है। उसके तटपर हड्डियोंका ढेर लगा रहता है, उसमें भयंकर हिंसक

जीव-जन्तु रहते हैं। वज्रके समान तीक्ष्ण चोंचवाले बड़े-बड़े गीधों एवं कौओंसे वह घिरी रहती है। उसके प्रवाहमें गिरे हुए पापी रोते-चिल्लाते रहते हैं, पर उस समय उनकी सहायता करनेवाला कोई नहीं शास्त्रोंने यह विधान किया है कि यदि प्राणी वैतरणी गौका दान पकड़कर आसानीसे भयंकर वैतरणी नदीको पार कर लेता है। वैतरणी

गोदानमें गोमातासे इसी प्रकारकी प्रार्थना की गयी है कि हे गोमाता!

यमद्वारके महापथमें वैतरणी नदीको पार करनेके लिये आप वहाँपर मुझे मिलना, आपको नमस्कार है-धेनुके मां प्रतीक्षस्व यमद्वारमहापथे।

उत्तारणार्थं देवेशि वैतरण्यै नमोऽस्तु ते॥

#### वैतरणीधेनुदान— वैतरणीधेनुदानकी विशेष प्रक्रिया है।\*

वैतरणी नदीका निर्माण—

वैतरणी गोदानमें वैतरणी नदी बनाकर गौकी पूँछ पकड़कर उसे

पार किया जाता है। उसके लिये किसी शुद्ध पवित्र स्थानपर लम्बा

गड्ढा खोदकर अथवा मिट्टीकी बाड़ बनाकर उसमें पानी भरकर वैतरणी

नदीका आकार बनाना चाहिये। इक्षुदण्ड (गन्ने)-के टुकड़े काटकर

एक नाव बनानी चाहिये और उसमें हेममय यज्ञपुरुष, कपास तथा

लौहदण्ड रखना चाहिये। नदी पश्चिमसे पूर्वकी ओर बहनेवाली होनी

चाहिये और पार करनेवाला उत्तरसे दक्षिणकी ओर जाय। आगे गाय होनी चाहिये। उसकी पूँछमें कलावा (मौली)-से नाव बँधी होनी

चाहिये और पूजित गायकी पूँछ तथा नावको पकड़े हुए पार करनेवालेको उसके पीछे होना चाहिये। गौको उस नदीको पार कराये और उसके सहारे स्वयं भी पार हो जाय। बादमें गौ ब्राह्मणको दानमें

दे दे।

इस प्रकार मरणासन्नावस्थाके दानादि कृत्य करनेके अनन्तर दाहकर्ता क्षौर एवं स्नान करके शवका संस्कार करे और अर्थी बनवा

\* वैतरणी गोदानकी विधि गीताप्रेससे प्रकाशित अन्त्यकर्मश्राद्धप्रकाश में दी गयी है।